श्रीहरिः

# श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली

[द्वितीय खण्ड]



त्यानवैराग्यप्रेमान्धेः श्रीचैतन्यमहाप्रमोः। भक्तानन्दकरी भूयात् चैतन्यचरितावली॥

लेखक



प्रभुद्त्त ब्रह्मचारी



# श्रीश्रीचैतन्य-चरितावली (द्वितीय खण्ड



उच्चैरास्फालयन्तं करचरणमहो हेमदण्डप्रकाण्डी बाह् प्रोद्धृत्य सत्ताण्डवतरलतन् पुण्डरीकायताक्षम्। विश्वस्यामङ्गलघ्नं किमपि हरिहरीत्युन्मदानन्दनादै-र्षन्दे तं देवचूडामणिमतुलरसाविष्टचैतन्यचन्द्रम्॥

> <sub>छेखक</sub> प्रभुदत्त ब्रह्मचारी

<sub>प्रकाशक</sub> गीताप्रेस, गोरखपुर सुद्रक तथा प्रकाशक धनश्यामदाख गीताप्रस, गीरखपुर

> सं॰ १६८६ प्रथम संस्करण ५२४० मूल्य १८) एक रुपया दो भाना सजिल्द ११८) एक रुपया छ: आना

### श्रीहरिः

# विषय-सूची

| विषय •                                  |       | •     | वृष्ठाङ्क |
|-----------------------------------------|-------|-------|-----------|
| स्रमर्पण                                |       |       |           |
| प्राक्क्यन                              | •••   | •••   | 3         |
| १—मङ्गलाचरण                             | •••   | •••   | 33        |
| २कृपाकी प्रयम किरण                      | •••   | ***   | 3         |
| ३—भक्त-भाव                              | •••   | ***   | 33        |
| ४अद्वैताचार्य और उनका सन्देह            | •••   | ***   | 53        |
| ५श्रीवासके घर संकीर्तनारम्म             | •••   | ***   | 28        |
| ६—धीर-भाव                               | •••   | ***   | 85        |
| ७—श्रीनृसिंहात्रेश                      | ***   | •••   | ४२        |
| =—श्रीवाराहावेश                         | ***   | •••   | 44        |
| ६—निमाईके भाई निताई                     | ***   | •••   | ६३        |
| १०स्नेहाकर्पण                           | ***   | ***   | 98        |
| १न्यासपूजा                              | •••   | ***   | 24        |
| १२अहुताचार्यके अपर कृपा                 | •••   |       | 89        |
| । ३—श्रद्धेताचार्यको श्यामसुन्दररूपके द | হান   | ***   | १०६       |
| १४ प्रच्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि   | •••   | ***   | 338       |
| १५—निमाई और निताईकी प्रेम-छीला          | ,.,   | ***   | १३२       |
| १६—हिविध-भाव                            | •••   | • ••• | 180       |
| १७—मक्तं हरिदास                         | ***   | ***   | 388       |
| १८हरिदासकी नाम-निष्ठा                   |       | ***   | १५४       |
| १६ हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्म्य         | •••   | • ••• | १६७       |
| २०सप्तप्रहरिया-भाव                      | ***   | ***   | 308       |
| २१भक्तीको भगवान्के दर्शन                | ***   | •••   | १८६       |
| २२ भगवद्भावकी समाप्ति                   | •••   | •••   | २०९       |
| > ३ प्रेजीन्यत्त श्रवधतका पादीदक-पा     | न ''' | •••   | २०६       |

| विषय *                            |                                 | ų                               | ष्टाड्  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--|--|
| २४ घर-घरमें हरिनामका प्रचार       | ***                             | *** ;                           | 530     |  |  |
| २१—जगाई-मधाईकी क्रूरता, निरयान    | न्टकी उनके उद                   | <b>रके</b>                      |         |  |  |
| निमित्त प्रार्थना                 | •••                             | *** ;                           | १२५     |  |  |
| २६—जगाई-मधाईका उद्धार             | •••                             | *** ;                           | २३६     |  |  |
| २७—जगाई और मधाईकी प्रपन्नता       | •••                             | ***                             | २५३     |  |  |
| २८जगाई-मधाईका पश्चाताप            | ***                             | ***                             | २६३     |  |  |
| २६सजन-भाव                         | •••                             | ***                             | २७०     |  |  |
| ३०श्रीकृत्म्-लीलाभिनय             | •••                             |                                 | २७द     |  |  |
| ३१-अकोंके साथ प्रेम-रसास्वादन     | ***                             | ***                             | २६८     |  |  |
| ३२भगवत्-भजनमें वाधक भाव           | •••                             | •••                             | 318     |  |  |
| ३३-निद्यामें प्रेम-प्रवाह और काजी | का अत्याचार                     | •••                             | ३२७     |  |  |
| ३४काजीकी शरणापति                  | ***                             | •••                             | ३३७     |  |  |
| ३१मक्तींकी लीवाएँ                 | ***                             | •••                             | ३४=     |  |  |
| ३६—नवानुराग और गोपी-भाव           | •••                             | •••                             | इ०४     |  |  |
| ३७—संन्याससे पूर्व                | •••                             | •••                             | ३८४     |  |  |
| ६ भक्त-घृन्द और गौरहरि            | •••                             | ***                             | ३६४     |  |  |
| ३६शचीमाता और गौरहरि               | •••                             | 407                             | ४०६     |  |  |
| ४०विष्णुविया और गौरहरि            | •••                             | ***                             | 818     |  |  |
| ४१ परम सहृदय निमाईकी निर्देय      | ाता •••                         | ***                             | ४२२     |  |  |
| <b>४२</b> —हाहाकार                | •••                             | •••                             | ४३३     |  |  |
| चित्र-सूची                        |                                 |                                 |         |  |  |
| 193                               |                                 |                                 |         |  |  |
| '१—गौरप्रमु (दोरङ्गा) टाइटल       | ६—श्रीनिताई                     |                                 |         |  |  |
| २श्रीनिमाई-निताई(तिरङ्गा) १       |                                 | चार(इकरंग<br>~.^                | ११२१७   |  |  |
| ३—निताई (दोरङ्गा) ६३              | ७—जगाई-म <sup>ू</sup><br>उद्धार | <sub>बाइ</sub> -<br>( तिरङ्गा ) | 3 E ¢   |  |  |
| ४—ग्रद्वैताचार्य ( " ) ६७         | ५५श्रीचैतन्य                    |                                 | • • • • |  |  |
| <b>१—हरिदासका नाम-</b>            | નશ્રાવતન્ય<br>સંક્રીર્તન-ટ      | महाप्रसुका<br>(छ (,,)           | ३३७     |  |  |
| प्रेस (इकरङा) १६०                 | ६काजी-उद्ध                      |                                 | 343     |  |  |



कीतंनीयः सदा हरिः।

सचित्र

श्रीश्रीचैतन्य-चिर्तावरी

लेखक-श्रीप्रसुद्त्तजी ब्रह्मचारी

श्रीचैतन्यदेवकी इतनी वड़ी सविस्तर जीवनी
अभीतक हिन्दीमें कहीं नहीं छपी। भगवान और
उनके भक्तोंके गुणगानसे भरी हुई इस जीवनीको
पढ़कर सभी सज्जन लाभ उठावें। इसकी भापा
सुन्दर है। छपाई उत्तम है। वर्णन सरस है।
श्रीचैतन्यदेवको लीलाओंके विषयमें तो कहना ही
क्या? जिन्होंने एक वार भी थोड़ी सुनी है, उनका
चित्त ही जानता है।

सम्पूर्ण पुस्तक पाँच खण्डोंमें समाप्त होगी।
पहलान्दूसरा खर्ड छप गये हैं। (दूसरा आपके
हाथमें है)तीसरा,चौथा और पाँचवाँ छपनेके लिये
प्रेसमें आ गये हैं, श्रीव्र ही तैयार होंगे। इस खण्डकी
तरह सब सुन्दर साफ सज्जासे छपेंगे।
इन्हें पढ़कर लाभ उठानेको पुनः प्रार्थना है।
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर

# गीतापेसकी गीताएँ

| १-श्रीमद्गगवद्गीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरत्व हिन्दी-अनुवाद ]          |
|----------------------------------------------------------------------|
| इसमें मूल भाष्य है और भाष्यके सामने ही धर्य लिखकर पदने               |
| और समक्रनेमें सुगमता कर दी गयी है। श्रुप्ति, स्मृति,                 |
| इतिहासोंके प्रमाणोंका सरल धर्य दिया गया है। पृष्ठ ५०४,               |
| ३ चित्र, साधारण जिल्द २॥) बढ़िया जिल्द "२॥)                          |
| २-श्रीमद्भगवद्गीता-मृता, पदच्छेद, सन्वय, साधारण भाषाटीका,            |
| टिप्पणी, प्रधान और स्वमविषय एवं त्यागसे भगवव्याप्ति-                 |
| सहित, मोटा टाइप, कपढ़ेकी जिल्द, पृष्ट १७०, बहुरंगे ४ चित्र १।)       |
| ३-श्रीमद्भगवद्गीता-गुजराती-टीका, गीता नम्बर दोकी तरह १।)             |
| ४-श्रीमद्भगवद्गीता-मराठी-टीका, हिन्दीकी ११) वालीके समान मृह्य१।)     |
| ५-श्रीमद्भगवद्गीता-प्रायः सभी विश्य १।) वालीके समान,                 |
| विशेषता यह है कि श्लोकोंके सिरेपर मावार्थ छपा हुआ है,                |
| साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥=) सजिल्द ॥=)               |
| ६-श्रीमद्भगवद्गीता-बंगला-टीका,शीता नं० ५ की तरह मू० १) स० १।)        |
| ७-श्रीमझगवद्गीता-श्लोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पखी, प्रधान             |
| विषय श्रौर त्यागसे भगवत्-प्राप्तिनामक निवन्धसहित, साइज               |
| मकोला, मोटा टाइव, ३१६ पृष्ट सचित्र पुस्तकका मूल्य ॥) स० ॥≋)          |
| म-गीता-मूल, मोटे अत्तरवाली, सचित्र, मूल्य ।-) सजिल्द " ।≅)           |
| ६-गीता-साधारण भाषाटीका, पाक्टेट-साह्ल, सभी विषय ॥)                   |
| मास्रीहे समान चलित कर १६०                                            |
| १०-गोता -मापा, इसमें श्लोक नहीं हैं। अवर मोटे हैं, १ चित्र मू।) स॰ ॥ |
|                                                                      |
| 92-illat -um faculareserre                                           |
| 13-MI-1011 Y 0 A Francis -2                                          |
| १४-गीता-सूची ( Gita List ) अनुमान २००० गीताओं का परिचय॥)             |
|                                                                      |
| पता-गीतावेस, गोरखपर                                                  |

## समर्पण

यत्कृतं यत्करिष्यामि यत्करोमि जनार्दन।
तत् त्वयैव कृतं सर्वं त्वमेव फलभुग् भवेः॥
प्यारे! लो, यह तुम्हारे कराये हुए कार्यका दूसरा अंश
है। अपनी चीजको आप ही स्वीकार करो और जिस प्रकार स्वामी
सेवकके द्वारा अपनी ही वस्तु पाकर उसकी ओर कृपाकी दृष्टिसे
देखता है, उसी प्रकार इस दीन-हीन, कंगाल, साधनरहित सेवक-की ओर भी कृपा-कटाक्षकी कोरसे एक बार निहार मर लो।
यही इस कृतम्न सेवककी अभिलाषा है।

प्रभो ! तुम्हारे कराये हुए कार्योमें अपनेपनके भाव न उठने पार्वे । मैं भी महात्मा पल्टटूदासजीकी भाँति निष्कपटभाव-से बनावटीपनको दूर करके हृदयसे कह उठूँ—

> ना मैं किया न करि सकीं, साहिद करता मोर। करत करावत आप है, 'पलट्ट' 'पलट्ट' शोर॥

श्रीहरिवाबाका वाँध<sup>‡</sup> गँवा (बदायूँ) फाल्गुनजुङ्का ६, १६मम वि०

कृपाकटाक्षका आकांक्षी— तुम्हारा पुराना सेनक प्रभु



### प्राक्थन

थानन्दलीलामयविप्रहाय

हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय।

तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय

चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते॥\*

( चैतन्यचन्द्रामृतस्य )

पुण्यवती नवद्वीप नगरीमें मिश्रवंशावतंस पुरन्दर-उपाधि-विशिष्ट पण्डितप्रवर श्रीजगनाथ मिश्रके यहाँ भाग्यवती शचीदेवीके गर्भमें तेरह मास रहकर महाप्रमु गौराङ्गदेव सं० १४०६ शकाब्द (वि० १५४१) की फाल्गुनकी पूर्णिमाके दिन इस घराधामपर अवतीर्ण हुए। वाल्यकालसे ही इन्होंने अपने अद्भुत-अद्भुत ऐश्वर्य प्रदर्शित किये। अपनी अलौकिक बाल-लीलाओंसे थे अपने माता-पिता, माई-वन्धु तथा पुरजन-परिजनोंको आनन्दित

क जिनका श्रीविश्रह आनन्द-छीछामय ही बना हुआ है, जिनके शरीरकी सुन्दर कान्ति सुवर्णके समान शोभायमान और देदीप्यमान है, जो प्राणियोंको पूर्ण प्रेम प्रदान करनेवाछे हैं, चन्द्रसाके समान शीतछ प्रेमक्ष्पी किरणोंके द्वारा भक्तोंके सन्तापोंको शान्त करनेवाछे उन श्रीचैतन्यदेवके चरण-कमलोंमें हम बार-बार प्रणाम करते हैं।

करते हुए जब इनकी अवस्था सात-आठ वर्षकी हुई तब इनके अग्रज विश्वरूपजी अपने पिता-माताको विलखते छोड़कर संसारत्यागी विरागी वन गये। तब इन्होंने पुत्र-शोकसे दुखी ह्रए माता-पिताको अल्पावस्थामें ही अपने अनुपम सान्त्वनामय वाक्योंसे शान्ति प्रदान की और माता पिताकी विचित्र भाँतिसे अनुमति प्राप्त करके विद्याच्ययनमें ही अपना सम्पूर्ण समय विताने लगे । कालान्तरमें इनके पुज्य पिता परलोकवासी हुए, तब सम्पूर्ण घर-गृहस्थीका मार इन्हींके ऊपर आ पड़ा। इसीटिये सोल्ह वर्षकी अल्पायुमें ही ये अध्यापकीके अत्युच आसनपर आसीन हुए और कुछ कालके अनन्तर द्रव्योपार्जन तथा मनोरञ्जन और लोक-शिक्षणके निमित्त इन्होंने राढ़-देशमें भ्रमण किया। विवाह पहले ही हो चुका था। राढ़-देशसे लौटनेपर अपनी प्राणप्रिया प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवीको इन्होंने घरपर नहीं पाया. उन्हें पतिरूपी वियोग-मुजंगने उस लिया था। माताकी प्रसन्ताके निमित्त उनके आग्रह करनेपर श्रीविष्णुप्रियाजीके साथ इनका दूसरा विवाह हुआ । कुछ काल अध्यापकी करते हुए, और गार्हस्थ्य-जीवनका सुख मोगनेके अनन्तर इन्होंने पितृऋणसे उऋण होनेके निमित्त अपने पूर्व-पितरोंकी प्रसकता और श्राद्ध करनेके छिये श्रीगयाधामकी यात्रा की। वहींपर खनामधन्य श्रीखामी ईश्वरपुरीने न जाने इनके कानमें कौन-सा मन्त्र फ़ूँक दिया कि उसके सुनते ही ये पागल हो गये और सदा प्रेम-वारुणीका पान किये हुए उसके मदमें भूले-से, भटके-से,

उन्मत्त-से, सिड़ी-से, पागळ-से वने हुए ये सदा छोकवाह्य प्रछाप-सा करने छगे। ऐसी दशामें पढ़ना-पढ़ाना सभी कुछ छूट गया। वस, प्रेममें उन्मत्त होकर प्रेमी भक्तोंके सिहत अहर्निश श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहना ही इनके जीवनका एकमात्र व्यापार बन गया। पुराना जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। गयासे आनेपर अध्यापकीका अन्त होनेपर इनके पुराने जीवनके कार्यक्रमका भी अन्त ही हो गया। यह गौराङ्ग महाप्रभुके जीवनका प्रथम भाग है, जिसका विस्तारके साथ वर्णन पाठक-चन्द 'श्रीश्रीचैतन्य-चिरतावछी' के प्रथम खण्डमें पढ़ ही चुके होंगे।

महाप्रभुके असली प्रेममय जीवनका आरम्भ तो उनके जीवनके दूसरे ही भागमें होता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। प्रथम खण्डको तो उनके असली जीवनकी भूमिका ही समझनी चाहिये। भूमिकाका असली वस्तुके बिना कोई महत्त्व ही नहीं। प्रेम-जीवन ही असली जीवन है। जिस जीवनमें प्रेम नहीं उसे 'जीवन' कहना ही पाप है। वह तो 'जड़ जीवन' है। जिस प्रकार ईट-पत्थर पृथ्वीपर पड़े हुए अपनी आयु बिताते हुए भूमिका भार वने हुए हैं, वही दशा प्रेमसे रहित जीवन वितानेवाले व्यक्तिकी है। हिन्दीके किसी किवने निम्न पद्यमें प्रेमका कैसा सुन्दर आदर्श बताया है—

प्रेम ही सब प्राणियोंके पुण्य-पथका द्वार है। प्रेमसे ही जगत्का होता सदा उपकार हैं॥ जिस हृद्यमें प्रेमका उठता नहीं उद्गार है। ज्यक्ति वह निस्सार है, वह मनुज भूका भार है॥

सचमुच प्रेमके विना जीवन इस भूमिका भार ही है।
महाप्रभुके जीवनमें प्रेम ही एक प्रधान वस्तु है। उनका जीवन
प्रेममय या या वे खयं ही प्रेममय वने हुए थे। कैसे भी कह
छीजिये, उनके जीवनसे और प्रेमसे अमेद सम्बन्ध हो गया
या। 'गौरजीवन' और 'प्रेम' ये दोनों पर्यायवाची शब्द ही
बन गये हैं। इन बातोंका पूर्णरीत्या तो नहीं, हाँ, कुछ-कुछ
आभास पाठकोंको श्रीश्रीचैतन्य-चरितावलीके पढ़नेसे मिल जायगा।

'श्रीश्रीचैतन्य-चिरतावली' के सम्बन्धमें एक बात हम पाठकीं-को बता देना आवश्यक समझते हैं । वह यह कि यह प्रन्थ न तो किसी भी भाषाके प्रन्थका भावानुवाद है और न किसी प्रन्थके आधारपर ही लिखा गया है। इसका एक प्रधान कारण है, प्रायः गौराङ्ग महाप्रभुके सम्बन्धका समस्त साहित्य या तो बंगला-भाषामें है या संस्कृत-भाषामें। उस सम्पूर्ण साहित्यके लेखक बंगदेशी ही महानुभाव हैं और वे भी चैतन्य-सम्प्रदायके ही सज्जन। उन सभी लेखकोंने चैतन्य-जीवनको बंगाली हाव-भाव और रीति-रिवाजोंके ही अधीन होकर लिखा है, क्योंकि बंगाली होनेके कारण वे ऐसा करनेके लिये मजबूर थे। इसके अतिरिक्त एक और भी बात है। आजतक गौड़ीय सम्प्रदायके जितने भी चैतन्य-चिरत्र-सम्बन्धी लेखक हुए हैं, उनका दो बातोंके ऊपर प्रधान लक्ष्य रहा है। एक तो अद्देत-वेदान्त-सम्बन्धी

सिद्धान्तको मायावाद वताकर उसकी असच्छास्रता सिद्ध करना भौर दूसरे गौराङ्गदेवको सभी अवतारोंके आदि-कारण 'अवतारी' के पदपर विठाना । बस, इन दोनों बातोंको भाँति-भाँतिसे सिद्ध करनेके ही निमित्त प्रायः सभी चैतन्यदेवके चरित्र-सम्बन्धी प्रन्य छिखे गये हैं । उन परम माबुक लेखकोंने मायाबादियोंको उल्टी-सुल्टी सुनानेमें और श्रीचैतन्यदेवको साक्षात् पूर्ण परब्रह्म नहीं माननेवालोंको कोसनेमें ही अपनी अधिक राक्ति व्यय की है। मायात्रादियोंको नीचा दिखाने और गौराङ्गके 'श्रवतारित्व' को सिद्ध करनेमें गौराङ्गका असरी प्रेममय जीवन छिप-सा गया है। विपक्षियोंका खण्डन करनेमें वे लेखकवृन्द महाप्रभुके 'तृणादि सुनीचेन तरोरिप सिंहप्साना' वाले उपदेशको प्रायः भूल गये हैं। उनका यह कांम एक प्रकारसे ठीक भी है, क्योंकि उनका जीवनी लिखनेका प्रधान उद्देश्य ही यह था, कि लोग सब कुछ छोड़-छाइकर श्रीगौराङ्गको ही साक्षात् श्रीकृष्ण मानकर एकमात्र उन्हींकी शरणमें आ जायँ। श्रीगौराक्ककी शरणमें आये विना जीवोंकी निष्कृतिका दूसरा उपाय ही नहीं। उन्होंने तो अपने दृष्टिकोणसे लोगोंके परमकल्याणकी ही चेष्टा की और कुछ गौर-भक्तोंमें गौराङ्गका 'अवतारित्वपना' सिद्ध करके अपने परिश्रमको सफल बना भी लिया।

हमारी इस बातको सुनकर कुछ गोड़ीय सम्प्रदायके महानुभाव

क्रीधके कारण हमपर रोष प्रकट करते हुए पूछेंगे—'क्या महाप्रमु गौराङ्गदेव साक्षात् परव्रदा परमात्मा नहीं थे ? क्या राधाभावका रसाखादन करनेके निमित्त खर्य साक्षात् श्रीकृष्ण ही गौररूपसे अवतीर्ण नहीं हुए थे ?' उन महानुभावोंके श्रीचरणोंमें में अत्यन्त ही विनम्रभावसे यह प्रार्थना करूँगा कि-श्रीमहाप्रमु श्रीगौराङ्गदेव साक्षात् श्रीकृष्णके अवतार थे या नहीं, इस बातका मुझे पता नहीं, किन्तु वे महान् प्रेमी अवश्य हैं। प्रेमकी प्राप्तिके लिये जितने त्याग-वैराग्यकी आवश्यकता होती है, वह पूर्णरीत्या महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेवके जीवनमें पाया जाता है। भक्तिके परमप्रधान त्याग और वैराग्य ये दो ही साधन हैं। प्रेम मक्तिका फल है। इसीलिये महाप्रभुने प्रेमको मोक्षसे भी बढ़कर पञ्चम प्ररुषार्थ वताया है। उस प्रेमकी उपलब्धि अहैतुकी मक्तिके द्वारा ही हो सकती है, और मक्ति त्याग-वैराग्यके विना हो ही नहीं सकती। अतः महाप्रभु गौराङ्गके जीवनमें त्याग, वैराग्य और मक्ति इन तीन भावोंकी तीन पृथक्-पृथक् धाराएँ वहकर अन्तमें प्रेमरूपी महासागरमें मिलकर वे एक हो गयी हैं। इन पंक्तियोंके लेखकके द्वारा इन्हीं तीनों भावोंको प्रधानता देते हुए यह जीवनी लिखी गयी है। महाप्रभुके जीवन-सम्बन्धी घटनाओंका आधार तो वंगलाकी 'चैतन्य-मागवत', 'चैतन्य-मंगल' और 'चैतन्य-चरितामृत' आदि प्राचीन पुस्तकोंसे लिया गया है और उन घटनाओंको श्रीमद्भागवतके भावरूपी साँचोंमें ढालकर भागवतमय वनाया

गया है। इस प्रकार यह महाप्रभु गौराङ्गदेवको उपलक्ष्य बनाकर असली जिसे 'चैतन्य-जीवन' कहते हैं, उसी भागवत चैतन्य-जीवनका इसमें वर्णन है । प्रेम-जीवन ही चैतन्य-जीवन है। श्रीचैतन्यदेवके समान प्रेमके भावोंको प्रकट करनेवाले प्रेमियोंका अवतार कभी-कभी ही इस धराधामपर होता है। वे अपने प्रेममय आचरणोंसे प्राणिमात्रको सुख पहुँचाते हैं। इसल्यि असली प्रेमी देश, काल और जातिके बन्धर्नोसे सदा पृथक् ही रहते हैं। उनका जीवन संकीर्ण न होकर सम्पूर्ण संसारको धुख-शान्तिका पाठ पढ़ानेवाला सार्वमौम होता है। वे किसी एक विशेप जातिके भीतर ही क्यों न पैदा हुए हों, किन्तु उनके ऊपर सभी जातिवाछोंका समान अधिकार होता है। सभी देशवासी उन्हें अपना ही मानकर पूजते हैं । इसी दृष्टिको सम्मुख रखकर जैसा कुछ इस लेखकके द्वारा छिखाया गया है, वैसा आपछोगोंके सम्मुख उपस्थित है। उक्त उद्देश्यकी पूर्ति कहाँतक हो सकी है, इसे साम्प्रदायिक संकीर्णतासे रहित पक्षपात-शून्य सहृदय समालोचक महानुभाव ही समझ सकते हैं। हाँ, इतनी बात मैं निरभिमान होकर वताये देता हूँ कि इस पुस्तकमें आये हुए सभी भाव श्रीमद्भागवतके अनुकूछ ही हैं। श्रीमद्भागत्रतकी टीकाओंमें श्रीधरी टीका ही सर्वमान्य समझी जाती है, महाप्रमु भी उसे ही मानते थे। मुझे भी वही टीका मान्य है और उसके विपरीत जहाँतक मैं समझता हूँ, इस प्रन्यमें कोई भी भाव नहीं आया।

प्रेमको ही ध्रुव छक्ष्य बनाकर श्रीचैतन्य-चरित्रका वर्णन हो सकता है, किन्तु प्रेम कोई छोकिक भाव तो है ही नहीं। उसका वर्णन भछा मायाबद अज्ञानी जीव कर ही कैसे सकता है? प्रेमका वर्णन तो कोई असछी प्रेमी ही कर सकता है। वात तो यह ठीक ही है किन्तु प्रेमकी उपछच्धि हो जानेपर फिर उसे इतना होश ही कहाँ रहता है, कि वह उस दशाका वर्णन कर सके। कबीरजी तो कहते हैं—

'नाम-वियोगी ना जिये, जिये तो वाउर होय ॥'

हाल तो नाम-वियोगी प्रेमी जीते ही नहीं हैं, यदि दैव-संयोगसे जी भी पढ़ें तो वे लोकबाहा और संसारी लोगोंकी दृष्टि-में बिल्कुल पागल बन जाते हैं। उन पागलोंसे प्रेम-पथकी वार्ते जाननेकी आशा रखना दुराशामात्र ही है। यह तो हम-जैसे प्रेमके नामसे अपने स्वार्थको सिद्ध करनेवाले स्वभावके अधीन प्राणियोंके द्वारा ही वे ऐसा काम कराते हैं। इसमें कुछ-न-कुछ लाम तो प्रेम-पथके पथिकोंको होगा ही। जिस प्रकार कोई राजाको देखना चाहता है। किन्तु राजा हमलोगोंकी तरह वैसे ही सब जगह थोड़े ही घूमता रहता है! उसके पास जानेके लिये सात पहरे-चालोंसे अनुमित लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर किसी भाग्य-शालीको राजाके दर्शन होते हैं, नहीं तो ऐसे-वैसोंको तो पहले पहरेवाला पुरुष ही परकार देता है। अब जिस आदमीने पहले कभी राजाको देखा तो है नहीं और राजाको देखनेकी उसकी प्रवल इच्छा है, किन्तु असली राजातक उसकी पहुँच नहीं, तब वह चार आनेका टिकट लेकर नाट्यशालामें चला जाता है और वहाँ राजाका अभिनय करनेवाले बनावटी राजाको देखनेपर उसकी इच्छाकी कुछ-कुछ पूर्ति हो जाती है। यद्यपि नाट्य-शालामें उसे असली राजाके दर्शन नहीं हुए, किन्तु तो भी उस बनावटी राजाको देखकर वह राजाके वेपभूषा, वस्न-आभूषण, सुकुट-कुण्डल और रोब-दाब तथा प्रभावके विषयमें कुछ कल्पना कर सकता है। उस बनावटी राजाके देखनेंसे वह अनुमान लगा सकता है, कि असली राजा शायद ऐसा होगा।

इसी प्रकार इस पुस्तक पढ़ नसे पाठकों को प्रेमकी प्राप्ति हो सके, यह तो सम्भन्न नहीं, किन्तु इसके द्वारा पाठक प्रेमियों की दशाका कुछ-कुछ अनुमान अवश्य छगा सकते हैं। उन्हें इस पुस्तक के पढ़ नसे पता चछ जायगा कि प्रेममें कैसी मस्ती है, कैसी तन्मयता है, कैसी विकछता है। प्रेम-रसमें छके हुए प्रेमीकी कैसी अद्भुत दशा हो जाती है, उसके कैसे छोक-वाह्य आचरण हो जाते हैं, वह किस प्रकार संसारी छोगोंकी कुछ भी परवा न करके पागछोंकी तरह नृत्य करने छगता है। इन सभी वातोंका दिग्दर्शन पाठकोंको इस पुस्तक के द्वारा हो सकेगा।

अध्यापकीका अन्त होनेके बाद प्रमुका सम्पूर्ण जीवन प्रेममय ही था। अहा, उस सूर्तिके स्मरणमात्रसे हृदयमें कितना भारी आनन्द प्राप्त होता है ? पाठक ! प्रेममें नृत्य करते हुए गौराङ्ग- का एक मनोहर-सा चित्र अपने हृदय-पटलपर अङ्कित तो करें।

सुवर्णके समान देदीप्यमान शरीरपर पीताम्बर पड़ा हुआ है। जमीनतक छटकती हुई चौड़ी किनारीदार एक बहुत ही सुन्दर घोती बँधी हुई है। दोंनों आँखोंकी पुतल्याँ ऊपर चढ़ी हुई हैं। ख़ुली हुई आँखोंकी कोरोंमेंसे अश्रु निकलकर उन सुन्दर गोल-कपोलोंको भिगोते हुए वक्षस्थलको तर कर रहे हैं। दोनों हाथोंको ऊपर उठाये गौराङ्ग 'हरि वोल, हरि बोल' की समधर ध्वनिसे दिशा-विदिशाओंको गुज्जायमान कर रहे हैं। उनकी घुँघराछी काछी-काछी छटें वायुके छगनेसे फहरा रही हैं। वे प्रेममें तन्मय होनेके कारण कुछ पीछेकी ओर झुक-से गये हैं । चारों ओर आनन्दमें उन्मत्त होकर भक्तवृन्द नाना माँतिके वाद्य बजा-बजाकर प्रभुके आनन्दको और भी अत्यधिक बढ़ा रहे हैं। बीच-बीचमें प्रभु किसी-किसी भाग्यवान् भक्तका गाढ़ा-लिङ्गन करते हैं, कभी किसीका हाथ पकड़कर उसके साथ चृत्य करने लगते हैं। माबुक मक्त प्रमुक्ते चरणोंके नीचेकी भूळि उठा-उठाकर अपने सम्पूर्ण शरीरपर मल रहे हैं। इस स्मृतिमें कितना आनन्द है, कैसा मिठास है, कितनी प्रणयोपासना भरी हुई है ? हाय! हम न हुए उस समय! धन्य हैं वे महाभाग जिनके साथ महाप्रभु गौराङ्गदेवने आनन्द-विहार और सङ्घीर्तन तथा नृत्य किया !

सर्वप्रथम नाम-सङ्गीर्तनका सौमाग्य-मुख उन भाग्यशाली

विद्यार्थियोंको प्राप्त हुआ, जो निमाई पण्डितकी पाठशालामें पढ़ते थे। जव निमाई गौरहरि हो गये और पाठशालाकी इतिश्री हो गयी तज मानो निमाई पण्डित प्रेमपण्डित वन गये । अव वे लैकिक पाठ न पढ़ाकर प्रेम-पाठ पढ़ानेवाले अध्यापक वन गये। सर्वप्रयम उनके कृपापात्र होनेका सौभाग्य परम भाग्यशाली स्वनामधन्य श्रीरत्नगर्भाचार्यको प्राप्त हुआ । उन भगवत्-भक्त आचार्यके चरण-कमलोंमें हम वार-वार प्रणाम करते द्वए इस वक्तव्यको समाप्त करते हैं। पाठकोंको प्रथम परिच्छेदमें ही श्रीरत्नगर्भाचार्यजीके ऊपर कपाकी सर्वप्रथम किरणके प्रकाशित होनेका वृत्तान्त मिलेगा । इस क्षुद्र लेखककी इतनी ही प्रार्थना है, कि इन सभी प्रकरणोंको समाहित चित्तसे पढ़िये। ऐसा विश्वास है, इन सब पाठोंके पढ़नेसे आपको शान्ति मिलेगी ।

अन्तमें में उन श्रद्धेय और कृपाछ महात्माओं के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अपने देवदुर्लभ दर्शनों से इस दीन-हीन कंगालको कृतार्थ करते रहते हैं। ब्र० इन्द्रजी, ब्र० आनन्दजी, ब्र० कृष्णानन्दजी, स्वा० विश्वनाथजी (सम्राट् गौरचन्द्र) आदि अपने प्रेमी धर्म-बन्धुओं को भी यहाँ प्रेम-पूर्वक स्मरण कर लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इनके सम्बन्धमें धन्यवाद या कृतज्ञता लिखना तो इनके साथ भारी अन्याय होगा क्यों कि ये अपने हैं और अपनों के सामने धन्यवाद

और कृतज्ञता ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देता, किन्तु ये सभी भगवान्के प्यारे हैं, श्रीहरिके कृपापात्र हैं। प्रमुके प्यारोंके समरण करनेसे भी पापोंका क्षय होता है। अतः अपने पापोंके क्षय करनेके ही निमित्त इनका समरण कर लेना ठीक होगा। ये बन्धु श्रीगौर-गुणोंमें अनुराग रखते हुए अपनी सुखमय संगतिसे मुझे सदा आनन्दित और उत्साहित करते रहते हैं।

भगवत्-भक्तोंके स्मरण कर लेनेके पश्चात् तो मैं समझता हूँ, अब फिरसे भगवान्के स्मरणकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि महात्माओंका बचन है—

> भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक। इनके पद्वन्द्न किये, मेंटत विघन अनेक॥

> > -प्रेमी पाठकींसे प्रेमका भिखारी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी



### श्रीहरिः

### मङ्गलाचरण

वंशीविभूपितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्रुणविम्बफलाधरोष्ठात् । पूर्णेन्दुसुन्द्रसुस्नाद्रश्विन्द्नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने॥

खिलत त्रिमंशि गतिसे खड़े हुए जो आँखोंकी मोंहोंको थोड़ी चढ़ाये हुए सदा वाँसुरी ही वजाते रहते हैं, जिनके मुखमण्डलपर आजतक मैंने विपादकी रेखा देखी ही नहीं, जो अपने घुँचराले काले-काले कन्धें-तक लटकते हुए वालोंके अपर पाँच मयूर-पुच्छोंके मुक्टको पहने रहते हैं, जिनके अर्थ्वपुरुद्धके बीचमें मैं एक छोटी-सी सकेद चन्दनकी गोल बिन्दी रोज और लगा देता हूँ, जिन्हें वाँसुरी वजानेके सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं, जो सदा मुरलीको ही मुखपर धारण किये रहते हैं, उन अपने मुरलीमनोहर मोहनको ही सम्पूर्ण मङ्गलोंकी मूर्ति मान-कर समरण किये लेता हूँ।



.



श्रीनिमाई-निताई

## ऋपाकी प्रथम किरण

निशम्य कर्माणि गुणानतुल्या-न्वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि। यदातिहर्पोत्पुलकाश्चगद्दं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति॥ \* (श्रीमद्भा० ७। ७। ३४)

हृद्यमें जन सरलता और सरसताका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तन नारों ओरसे सद्गुण आ-आकर उसमें अपना निवास-स्थान बनाने लगते हैं। भगवत्-भक्तिके उदय होनेपर सम्पूर्ण सद्गुण उसके आश्रयमें आकर बस जाते हैं। उस समय मनुष्यको पत्तेकी खड़खड़ाहटमें प्रियतमके पदोंकी धमकका

<sup>#</sup> जिन्होंने भक्तोंके वशीभूत होकर उन्हें सुख पहुँ चानेके निमित्त भाँति-भाँतिकी श्रठौिकक छीछाएँ की हैं, उन श्रीहरिके श्रद्धितीय गुण-कर्मों तथा श्रद्भुत वीर्य-पराक्रमोंके माहात्म्यका श्रवण करके प्रेमी भक्तके शरीरमें कभी तो अत्यन्त हर्षके कारण रोमान्च हो जाते हैं, कभी शाँखोंमेंसे अश्रुधारा बहने जगती है, कभी गद्गद-क्यउसे वह गान करने छगता है, कभी रोता है श्रीर कभी उन्मादीकी भाँति प्रेममें निमन्न होकर नृत्य करने छगता है।

भ्रम होने छगता है, वह पागछकी माँति चींककर अपने चारों भोर देखने छगता है। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारेकी विरदावछीका बखान करने छगे तब तो उसके आनंन्दका पूछना ही क्या है, उस समय तो वह सचमुचमें पागछ बन जाता है और उस बखान करनेवाछेके चरणोंमें छोटने छगता है। उसकी स्थिति उस विरहिणीकी माँति हो जाती है, जो चातक-पक्षीके मुखसे भी 'पिउ-पिउ' की कर्णप्रिय मनोहर वाणी सुनकर अपने प्राण-प्यारेकी स्मृतिमें अधीर होकर नयनोंसे नीर बहाने छगती है। क्यों न हो, प्रियतमकी पुण्य-स्मृतिमें मादकता ही इस प्रकारकी है।

महाप्रमु अपने प्रिय-शिष्योंके साथ रास्तेमें प्रेमालाप करते हुए अपने घरकी ओर चले आ रहे थे, िक रास्तेमें उन्हें आचार्य रत्नगर्मजीका घर मिला। ये महाप्रमुक्ते सजातीय न्नाह्मण थे, ये मी सिल्हटके ही निवासी थे। प्रमुक्तो रास्तेमें जाते देखकर इन्होंने प्रमुक्तो बड़े ही आदरके साथ बुलाकर अपने यहाँ विठाया। रत्नगर्भ महाशय बड़े ही कोमल-प्रकृतिक पुरुष थे। इनके हृदयमें काफी मानुकता थी, सरलताक्ती तो ये मानों मूर्ति ही थे। शास्त्रोंके अध्ययनमें इनका अनुपम अनुराग था। प्रमुक्ते वैठते ही परस्पर शास्त्र-चर्चा छिड़ गयी। रत्नगर्भ महाशयने प्रसङ्गवश श्रीमद्मागन्वतका एक श्लोक कहा। श्लोक उस समयका था, जन यमुना-किनारे यज्ञ करनेवाले न्नाह्मणोंकी पित्नयाँ भगवान्के लिये भोज्यपदार्थ लेकर उनके समीप उपस्थित हुई थीं। श्लोकमें भगवान्के उसी स्वरूपका वर्णन था।

वात यों थी, कि एक दिन सभी गोपोंके साथ वलरामजीके सहित भगवान् वनमें गोएँ चरानेके लिये गये। उस दिन गोपोंने गैंवारपन कर डाला, रोज जिधर गौओंको ले जाते थे उधर न ले जाकर दूसरी ही ओर ले गये। उधर बड़ी मनोहर हरी-हरी घास थी, गोओंने घास खूत्र प्रेमके साथ खायी और श्रीयमुनाजी-का निर्मल स्वच्छ जल-पान किया । गौओंका तो पेट भर गया, किन्तु ग्वाल-वाल मजकी ही ओर टकटकी लगाये देख रहे थे, कि आज हमारी छाक (भोजन) नहीं आयी। छाक कैसे आवे, गोपियाँ तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थीं । आज उन्होंने उधर जाकर वनमें गौओंकी वहुत खोज की, कहीं भी पता न चला तो वे छाकको लेकर घर छोट आयीं। इधर सभी गोप भूखके कारण तड़फड़ा रहे थे। उन सवने सलाह करके निश्चय किया कि क्तुआ और बल्लआसे इस वातको कहना चाहिये। वे अवस्य ही इसका कुछ-न-कुछ प्रवन्ध करेंगे। सभी ग्वाल-वाल प्यारसे भग-वान्को तो 'कनुआ' कहा करते ये और वलदेवजीको 'वलुआ' के नामसे पुकारते थे। ऐसा निश्चय करके वे भगवान्के समीप जाकर कहने लगे—'मैया कनुआ ! तैंने अघासुर, वकासुर, शकटासुर आदि वड़े-बड़े राक्षसोंको वात-की-वातमें मार डाला। वालकोंके प्राण हरनेवाली पूतनाके भी शरीरमेंसे तैंने क्षणभरमें प्राण खींच लिये, किन्तु भैया, तैंने इस राँड भूखको नहीं मारा। यह राक्षसी हमें बड़ी पीड़ा पहुँचा रही है, तैंने हमारी समय-समयपर रक्षा की है, हमारे सङ्कटोंको दूर किया है। आज त हमारी इस दुःखसे भी रक्षा कर । हमें खानेके लिये कहींसे कुछ वस्तु दे।' गोपोंकी इस वातको सुनकर भगवान् अपने चारों ओर देखने लगे, किन्तु उन्हें खानेकी कोई भी वस्तु दिखायी न दी। उस वनमें कैथके भी पेड़ नहीं थे। यह देखकर भगवान् कुछ चिन्तित-से हुए। जब उन्होंने वहुत दूरतक दृष्टि डाली तो उन्हें यमुनाजीके किनारे कुछ वेदज्ञ बाह्मण यज्ञ करते हुए दिखायी दिये। उन्हें देखकर भगवान् गोप-वालकोंसे वोले—'तुम लोग एक काम करो। यमुना-किनारे वे जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे कहना—'हम कृष्ण और बलरामके मेजे हुए आये हैं; हम सब लोगोंको बड़ी भूख लगी है, कृपा करके हमें कुछ खानेके लिये दे दीजिये।' वे तुम्हें भूखा समझकर अवस्य ही कुछ-न-कुछ दे देंगे। रास्तेंमें ही चट मत कर आना। यहाँ ले आना। सब साथ-ही-साथ वाँटकर खायँगे।'

भगवान्के ऐसा कहनेपर वे गोप-ग्वाल उन ब्राह्मणोंके समीप पहुँचे। दूरसे ही उन्होंने यज्ञ करनेवाले उन ब्राह्मणोंको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और यज्ञ-मण्डपके बाहर ही अपनी-अपनी लकुटीके सहारे खड़े होकर दीनताके साथ वे कहने लगे—'हे धर्मके जानने-वाले ब्राह्मणों! हम श्रीकृष्णचन्द्र और श्रीवलदेवजीके भेजे हुए आपके पास आये हैं, इस समय हम सभीको वड़ी भारी भूख लगी हुई है, कृपा करके यदि आपके पास कुछ खानेका सामान हो तो हुमें दे दीजिये। जिससे कृष्ण-बलरामके साथ हम अपनी भूखको शान्त कर सकें।' गोपोंके ऐसी प्रार्थना करनेपर वे मासण उदासीन ही रहे । उन्होंने गोपोंकी वातपर घ्यान ही नहीं दिया। जब इन्होंने कई बार कहा तत्र उन्होंने रुखाईके साथ कह दिया—'तुम छोग सचमुच बड़े मूर्ख हो, अरे, देवताओंके भागमेंसे हम तुन्हें कैसे दे सकते हैं ? भाग जाओ, यहाँ कुछ खाने-पीनेको नहीं है ।' मासणोंके इस उत्तरको सुनकर सभी गोप दुःखित-भावसे भगवान्के समीप छौट आये और उदास होकर कहने छगे—'भैया कनुआ, तैंने कैसे निर्दयी मासणोंके पास हमें भेज दिया। कुछ देना-छेना तो अछग रहा, वे तो हमसे प्रेमपूर्वक बोछे भी नहीं। उन्होंने तो हमें फटकार बताकर यज्ञ-मण्डपसे भगा दिया।'

गोपोंकी ऐसी वात धुनकर भगवान्ने कहा—'वे कर्मठ व्राह्मण हमारे दु:खको भला क्या समझ सकते हैं, जो स्वयं स्वर्ग- धुखका लोभी है, उसे दूसरेके दु:खकी क्या परवा। अवकी तुम लोग उनकी लियोंके समीप जाओ, उनका हृदय कोमल है, वे शरीरसे तो वहाँ हैं, किन्तु उनका अन्तःकरण मेरे ही समीप है। वे तुम लोगोंको जरूर कुछ-न-कुछ देंगी। तुम लोग हम दोनों भाइयोंका नामभर ले देना।' इस वातको धुनकर गिड़गिड़ाते हुए गोपोंने कहा—'भैया कनुआ! हम तेरे कहनेसे और तो सभी काम कर सकते हैं, किन्तु हम जनानेमें न जायँगे, तू हमें लियोंके पास जानेके लिये मत कहे।'

भगवान्ने हँसते हुए उत्तर दिया—'अरे, मेरी तो जान-पहिचान जनानेमें ही है। मेरे नामसे तो वे ही सब कुछ दे सकती हैं। तुम लोग जाओ तो सही।'

भगवान्की ब्राह्मण-पित्नयोंसे जान-पित्न्चान पुरानी थी। बात यह थी कि मथुराकी मालिन पुण्प चुननेके निमित्त नित्य-प्रति वृन्दावन आया करती थीं। जब वे ब्राह्मणोंके घरोंमें पुण्प देने जातीं तभी खियोंसे श्रीकृष्ण और बलरामके अद्भुत रूप-लावण्यका वखान करतीं और उनकी अलौकिक लीलाओंका भी गुणगान किया करतीं। उन्हें धुनते-धुनते ब्राह्मण-पित्नयोंके हृदयमें इन दोनेंके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। वे सदा इनके दर्शनोंके लिये छटपटाती रहती थीं। उनकी उत्सुकता आवश्यकता-से अधिक बढ़ गयी थी। उनकी लालसाको पूर्ण करनेके ही निमित्त भगवान्ने यह लीला रची थी।

जब भगवान्ने कई बार जोर देकर कहा तब तो उदास मनसे गोप ब्राह्मण-पित्रयोंके पास पहुँचे और उसी प्रकार दीनताके साथ उन्होंने कहा—'हे ब्राह्मण-पित्रयों! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर बलदेवजी और श्रीकृष्णचन्द्रजी बैठे हैं। वे दोनों ही बहुत भूखे हैं।यदि तुम्हारे पास कुछ खानेकी वस्तु हो, तो उन्हें जाकर दे आओ।' ब्राह्मण-पित्रयोंका इतना सुनना था, कि वे प्रेमके कारण अधीर हो उठीं। यह सुनकर कि श्रीराम-कृष्ण भूखे बैठे हैं उनकी अधीरताका ठिकाना नहीं रहा। जिनके दर्शनोंकी चिरकालसे इच्छा थी, जिनकी मनोहर मूर्तिके दर्शनके लिये नेत्र छटपटा-से रहे थे, वे ही श्रीकृष्ण-चलराम भूखे हैं और भोजनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस वातसे उन्हें सुख-मिश्रित दु:ख-सा हुआ। वे जल्दीसे भाँति-भाँतिके पकवानोंको थालोंमें सजाकर श्रीकृष्णके समीप जानेके लिये तैयार हो गयाँ। उनके पतियोंने वहुत मना किया, किन्तु उन्होंने एक भी न सुनी और प्रेममें मतवाली हुई जल्दीसे श्रीकृष्णके समीप पहुँचनेका प्रयत करने लगीं।

उस समय भगवान् खूब सज-वजकर ठाठके साथ खड़े-खड़े उसी ओर देख रहे थे, कि कोई आती है या नहीं। भगवान् व्यासदेवजीने बड़ी ही झुन्दरताके साथ भगवान्के उस मधुर गोपवेशका सजीव और जीता-जागता चित्र खींचा है। भगवान्-का उस समयका वेश कैसा है—'उनका शरीर नृतन मेघके समान श्याम रंगका है। उसपर वे पीताम्त्रर धारण किये हुए हैं, गलेमें वनमाला शोभित हो रही है। मस्तकपर मोरपंखका मनोहर मुकुट शोभित हो रहा है, सम्पूर्ण शरीरको सेलखड़ी, गेरू, पोतनी मिट्टी, यमुनारज आदि भाँति-भाँतिकी धातुओंसे रंग लिया है। कहीं गेरूकी लकीरें खींच रखी हैं, कहीं यमुनारज मल रखी है, कहींपर सेलखड़ी खिसकर उसकी विन्दियाँ लगा रखी है। इस प्रकार सम्पूर्ण शरीरको सजा लिया है। कानोंमें भाँति-माँतिके कोमल-कोमल पत्ते उरस रखे हैं। झन्दर

नटका सा वेश बनाये एक मित्रके कन्धेपर हाथ रखे हुए हैं। उनकी काळी-काळी घुँघुराळी छटें सुन्दर गोळ कपोळोंके ऊपर ळटक रही हैं। मन्द-मन्द मुस्कराते हुए उसी ओर देख रहे हैं।' भगवान्के ऐसे मनोहर वेशको देखकर कौन सहदय पुरुष अपने आपेमें रह सकता है शिचार्य रत्नगर्भका कण्ठ वड़ा ही कोमळ और सुरीळा था, वे बड़े छहजेके साथ प्रेममें गद्गद होकर इस श्लोकको पढ़ने छगे—

श्यामं हिरण्यपरिधि वनमाल्यवर्हधातुप्रवालनद्वेपमनुव्रतांसे ।
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमञ्जं
कर्णीत्पलालककपोलमुखाञ्जहासम् ॥
(श्रीमद्भा० पू० १० । २३ । २२ )

वस, इस श्लोकका सुनना था, कि महाप्रमु प्रेममें उन्मत्त-से हो गये। जोरोंके साथ जहाँ बैठे थे, वहींसे उछले और उसी समय मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें न शरीरका होश है न स्थानका। वे वेहोश पड़े जोरोंके साथ लम्बी-लम्बी साँसें ले रहे थे, थोड़ी देरमें कहने लगे—'आचार्य, मेरे हृदयमें प्रेमका सम्बार कर दो, कानोंमें अमृत भर दो। फिरसे मुझे श्लोक सुना दो। मेरा हृदय शीतल हो रहा है। अहा—'श्यामं हिरण्यपरिधिं' कैसे-कैसे, हाँ-हाँ फिरसे सुनाइये।' आचार्य उसी लहजेके साथ फिर श्लोक पढ़ने लगे— श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्हः धातुप्रवालनटवेपमनुव्रतांसे । विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमञ्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखाव्जहासम् ॥ (धीमद्वा० पू० १०। २३ । २२)

दूसरी वार रलोकका सुनना था, कि महाप्रभु जोरोंसे फूट-फूटकर रोने लगे। इनके रुदनको सुनकर आस-पासके बहुत-से आदमी वहाँ जुट आये । सभी प्रभुकी ऐसी दशा देखकर चिकत हो गये। आजतक किसीने भी ऐसा प्रेमका आवेग किसी भी पुरुपमें नहीं देखा था। प्रभुके कमलके समान दोनों नेत्रोंकी कोरोंसे श्रावण-भादोंकी वर्षाकी भाँति शीतल अश्रुकण गिर रहे थे। वे प्रेममें विह्नल होकर कह रहे थे—'प्यारे कृष्ण! कहाँ हो ? क्यों नहीं मुझे हृदयसे चिपटा छेते। अहा, वे ब्राह्मण-पितयाँ धन्य हैं, जिन्हें नटनागरके ऐसे अद्भुत दर्शन हुए थे।' यह कहते-कहते प्रभुने प्रेमावेशमें आकर रत्नगर्भको जोरोंसे आलिंगन किया। प्रभुके आलिंगनमात्रसे ही रहागर्भ उन्मत्त हो गये। अवतक तो एक ही पागलको देखकर लोग आश्चर्यचिकत हो रहे थे, अब तो एक ही जगह दो पागल हो गये। रत्नगर्भ कभी तो जोरोंसे हँसते, कभी रुदन करते और कभी प्रभुके पादपद्योंमें पड़कर प्रेमकी भिक्षा माँगतें। कभी रोते-रोते फिर उसी खोक-को पढ़ने लगते। रत्नगर्भ ज्यों-ज्यों खोक पढ़ते, प्रभुकी वेदना त्यों-ही-त्यों अत्यधिक बढ़ती जाती। वे क्लोकके श्रवणमात्रसे ही

वार-वार म्रिंत होकर गिर पड़ते थे। रतगर्मको कुछ मी होश नहीं था, वे वेसुध होकर रलोकका पाठ करते और बीच-बीचमें जोरोंसे रुदन भी करने लगते। जैसे-तैसे गदाधर पण्डितने पकड़कर रतगर्मको रलोक पढ़नेसे शान्त किया। तब कहीं जाकर प्रमुको कुछ-कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। कुछ होश होनेपर सभी मिलकर गंगा-स्नान करने गये और फिर सभी प्रेममें छके हुए-से अपने-अपने घरोंको चले गये। इस प्रकार प्रमुकी सर्वप्रयम कृपा-किरणके अधिकारी रलगर्माचार्य ही हुए। उन्हें ही सर्वप्रयम प्रमुकी असीम अनुकम्पाका आदि-अधिकारी समझना चाहिये।



#### भक्त-भाव

तृणाद्पि सुनीचेन तरोरिप सिहण्णुना। समानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥॥ (श्रीहृष्णचैतन्यशिचाएक)

मक्त-गण दास्य, सद्य, वात्सल्य, शान्त और मधुर इन पाँचों भावोंके द्वारा अपने प्रियतमकी उपासना करते हैं। उपा-सनामें ये ही पाँच भाव मुख्य समझे गये हैं, किन्तु इन पाँचोंमें भी दास्य-भाव ही सर्वश्रेष्ट और सर्वप्रधान है। या यों कह छीजिये कि दास्यभाव ही इन पाँचों भावोंका मुख्य प्राण है। दास्यभाव-के विना न तो सद्य ही हो सकता है और न वात्सल्य, शान्त तथा मधुर ही। कोई भी भाव क्यों न हो, दास्यभाव उसमें अव्यक्तरूपसे जरूर छिपा रहेगा। दास्यके विना प्रेम हो ही

क्ष श्रपने आपको तृग्यसे भी नीचा सममना चाहिये तथा तस्से भी अधिक सहनशील यनना चाहिये। स्वयं तो सदा अमानी ही यने रहना चाहिये, किन्तु दूसरोंको सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिये। अपनेको ऐसा यना लेनेपर ही श्रीकृष्ण-कीर्तनके श्रधिकारी वन सकते हैं। क्योंकि श्रीकृष्ण-कीर्तन प्राणियोंके लिये सर्वदा कीर्तनीय वस्तु है।

नहीं सकता। जो स्वयं दास बनना नहीं जानता वह स्वामी कभी वन ही नहीं सकेगा, जिसने स्वयं किसीकी उपासना तथा वन्दना नहीं की है, वह उपास्य तथा वन्दनीय हो ही नहीं सकता। तभी तो अखिल ब्रह्माण्डकोटिनायक श्रीहरि स्वयं अपने श्रीमुखिसे कहते हैं 'क्रांतोऽहं तेन चार्जुन' हे अर्जुन! भक्तोंने मुझे खरीद लिया है, मैं उनका क्रीतदास हूँ। क्योंकि वे स्वयं चराचर प्राणियोंके स्वामी हैं इसलिये स्वामीपनेके मावको प्रदर्शित करनेके निमित्त वे भक्त तथा ब्राह्मणोंके स्वयं दास होना स्वीकार करते हैं और उनकी पदरजको अपने मस्तकपर चढ़ानेके निमित्त सदा उनके पीछे-पीछे घूमा करते हैं।

महाप्रमु अव भावावेशमें आकर मक्तोंके भावोंको प्रकट करने छो। मक्तोंको सम्पूर्ण छोगोंके प्रति और भगवत्-मक्तोंके प्रति किस प्रकारके आचरण करने चाहिये, उनमें भागवत प्ररुषोंके प्रति कितनी दीनता, कैसी नम्नता होनी चाहिये, इसकी शिक्षा देनेके निमित्त वे स्वयं आचरण करके छोगोंको दिखाने छो। क्योंकि वे तो मक्ति-भावके प्रदर्शक भक्तशिरोमणि ही ठहरे। उनके सभी कार्य छोकमर्यादा-स्थापनके निमित्त होते थे। उन्होंने मर्यादाका उछंघन कहीं भी नहीं किया, यही तो प्रभुके जीवनमें एक भारी विशेषता है।

अध्यापकीका अन्त हो गया, बाह्यशास्त्र पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों ही छूट गये, अब न वह पहिला-सा चाञ्चल्य है और न शासार्य तथा वाद-विवादकी उन्मादकारी धुन, अब तो इनपर दूसरी ही धुन सवार हुई है, जिस धुनमें ये सभी संसारी कामोंको ही नहीं भूल गये हैं, किन्तु अपने आपको भी विस्मृत कर बैठे हैं। इनके भाव अलौकिक हैं, इनकी वातें गूढ़ हैं, इनके चरित्र रहस्यमय हैं, भला सर्नदा स्वार्थमें ही सने रहनेवाले संसारी मनुष्य इनके भावोंको समझ ही कैसे सकते हैं। अब ये निस्मृत प्रातः प्रातः काल गङ्गा-स्नानके निमित्त जाने लगे। रास्तेमें जो भी ब्राह्मण, वैष्णव तथा वयोन्द्र पुरुप मिलता उसे ही नम्रतापूर्वक प्रणाम करते और उसका आशीर्वाद प्रहण करते।

गङ्गाजीपर पहुँचकर ये प्रत्येक वैष्णवकी पदधू लिको अपने मस्तकपर चढ़ाते। उनकी वन्दना करते और भावावेशमें आकर कभी-कभी प्रदक्षिणा भी करने लगते। भक्तगण इन्हें माँति-भाँतिके आशीर्वाद देते। कोई कहता—'भगवान् करे आपको भगवान्-की अनन्य भक्तिकी प्राप्ति हो।' कोई कहता—'आप प्रमुके परम प्रिय बनें।' कोई कहता—'श्रीकृष्ण तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।' सबके आशीर्वादों को सुनकर प्रभु उनके चरणों में लोट जाते और फूट-फूटकर रोने लगते। रोते-रोते कहते—'आप सभी वैष्णवों के आशीर्वादका ही सहारा है, मुझ दीन-हीन कङ्गालपर आप सभी लोग कृपा की जिये। भागवत पुरुष बड़े ही कोमल स्वभावके होते हैं, उनका हृदय करणासे सदा भरा हुआ होता है, वे पर-पीड़ाको देखकर सदा

दुखी हुआ करते हैं। मुझ दुखियाके दुखको भी दूर करो। मुझे श्रीकृष्णसे मिला दो, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरे सत्संकल्पको सफल बना दो। यही मेरी आप सभी वैप्णवेंके चरणोंमें विनीत प्रार्थना है।

घाटपर बैठे हुए वैष्णवोंकी, प्रभु जो भी मिल जाती वही, सेवा कर देते । किसीका चन्दन ही विस देते, किसीकी गीली धोतीको ही धो देते। किसीके जलके घड़ेको भरकर उनके धरतक पहुँचा आते । किसीके सिरमें आँवला तथा तैल ही मलने लगते। मत्तोंकी सेवा-शुश्रूपा करनेमें ये सबसे अधिक सुखका अनुमव करते । वृद्ध वैष्णव इन्हें भाँति-भाँतिके उपदेश करते । कोई कहता 'निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहना ही एकमात्र सार है। तुम्हें श्रीकृष्ण ही कहना चाहिये, कृष्णके मनोहर नामोंका ही स्मरण करते रहना चाहिये। श्रीकृष्ण-कथाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी संसारी वातें न सुननी चाहिये। सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्णमय ही हो जाना चाहिये। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हँसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा कृष्ण-कृष्ण ही कहते रहना चाहिये। श्रीकृष्णनामामृतके अतिरिक्त इन्द्रियोंको किसी प्रकारके दूसरे आहारकी आवश्यकता ही नहीं है। इसीका पान करते-करते वे सदा अतृप्त ही बनी रहेंगी।'

वृद्ध वैष्णवोंके सद्धपदेशोंको ये श्रद्धाके साथ श्रवण करते, उनकी वन्दना करते और उनकी पद-धृष्टिको मस्तकपर चढ़ाते तथा अञ्चन बनाकर आँखोंमें आँजने लगते। इनकी ऐसी भक्ति देखकर वैष्णव कहने लगते—'कौन कहता है, निमाई पण्डित पागल हो गया है, ये तो श्रीकृष्ण-प्रेममें मतवाले बने हुए हैं। इन्हें तो प्रेमोन्माद है। अहा ! धन्य है इनकी जननीको जिनकी कोखसे ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ। वैष्णवगण इस प्रकार इनकी परस्परमें प्रशंसा करने लगते।'

इधर महाप्रभुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर शचीमाता मन-ही-मन बड़ी दुखी होतीं। वह दीन होकर भगवान्से प्रार्थना करतीं-- 'प्रभो ! इस विधवाके एकमात्र आश्रयको अपनी कृपा-का अधिकारी बनाओ । नाथ ! इस सदसठ वर्षकी अनाथिनी दुखिया-की दीन-हीन दशापर ध्यान दो। पति परलोकवासी बन चुके, ज्येष्ठ पुत्र विलखती छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। अव आगे-पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है । इस अन्धी वृद्धाका यह निमाई ही एकमात्र लकुटी है। इस लकुटीके ही सहारे यह संसारमें चल-फिर सकती है। हे अशरण-शरण ! इसे रोगमुक्त कीजिये, इसे सुन्दर स्वास्थ्य प्रदान कीजिये ।' मोलीमाली माता सभीके सामने अपना दुखड़ा रोतीं । रोते-रोते कहने छगतीं--- 'न जाने निमाईको क्या हो गया है, वह कभी तो रोता है, कभी हँसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते-रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरोंसे दौड़ने लगता है और कभी किसी पेड़पर चढ़ जाता है।'

श्चियाँ भाँति-भाँतिकी वार्ते कहर्ती । कोई कहर्ती—'अम्मा-जी ! तुम भी वड़ी भोली हो, इसमें पूछना ही क्या है, वहीं पुराना वायुरोग है । समय पाकर उभर आया है । किसी अच्छे वैद्यसे इसका इलाज कराइये ।'

कोई कहती—'वायु रोग वड़ा भयद्धर होता है, तुम निमाईके दोनों पैरोंको बाँधकर उसे कोठरीमें वन्द करके रखा करो, खानेके लिये हरे नारियलका जल दिया करो। इससे धीरे-धीरे वायुरोग दूर हो जायगा।' कोई-कोई सलाह देतीं— 'शिवातैलका सिरमें मर्दन कराओ, सब ठीक हो जायगा। भगवान् सब मला ही करेंगे। वे ही हम सब लोगोंकी एकमात्र शरण हैं।'

बेचारी शचीमाता सबकी बातें सुनतीं और सुनकर उदासभाव-से चुप हो जातीं। इकलौते पुत्रके पैर बाँधकर उसे कोठरीमें बन्द कर देनेकी उसकी हिम्मत न पड़ती। वेचारी एक तो पुत्रके दुःखसे दुखी थी, दूसरा उसे विष्णुप्रियाका दुख था। पतिकी ऐसी दशा देखकर विष्णुप्रिया सदा चिन्तित ही बनी रहतीं। उन्हें अन-जल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उदासीन-भावसे सदा पतिके ही सम्बन्धमें सोचती रहतीं। शचीमाताके बहुत अधिक आग्रह करनेपर पतिके उच्छिष्ट अन्नमेंसे दो-चार ग्रास खा लेतीं, नहीं तो सदा वैसे ही वैठी रहतीं। इससे शचीमाताका दुख दुगुना हो गया था। उनकी अवस्था सदसठ वर्षकी थी। वृद्धावस्थाके कारण इतना दुःख उनके लिये असहा था। किन्तु नीलाम्बर चक्रवर्तीकी पुत्रीको जगन्नाथ मिश्र-जैसे पण्डितकी धर्मपत्नीको तथा विश्वरूप और विश्वरमर-जैसे महापुरुपोंकी माताके लिये ये सभी दुःख स्त्रामाविक ही थे, वे ही इन दुःखोंका सहन करने-में भी समर्थ हो सकती थीं, साधारण ख्रियोंका काम नहीं था, कि वे इतने भारी-भारी दुःखोंको सहन कर सकें।

महाप्रभुकी न्तनात्रस्थाकी नवद्वीपभरमें चर्चा होने लगी। जितने मुख थे उतने ही प्रकारकी वातें भी होती थीं। जिसके मनमें जो आता वह उसी प्रकारकी वातें कहता। वहुत-से तो कहते— 'ऐसा पागलपन तो हमने कभी नहीं देखा।' वहुत-से कहते— 'सचमुचमें भाव तो विचित्र है कुछ समझमें नहीं आता, असली बात क्या है। चेष्टा तो पागलोंकी-सी जान नहीं पड़ती। चेहरेकी कान्ति अधिकाधिक दिव्य होती जाती है। उनके दर्शन-मात्रसे ही हृद्यमें हिलोरें-सी मारने लगती हैं, अन्तःकरण उमड़ने लगता है। न जाने उनकी आकृतिमें क्या जादू भरा पड़ा है। पागलोंकी भी कहीं ऐसी दशा होती है ?' कोई-कोई इन बातों-का खण्डन करते हुए कहने लगते—'कुछ भी क्यों न हो, है तो यह मित्ताष्क्रका ही विकार। किसी प्रकारकी हो, यह वात-व्याधिक सिवाय और कुछ नहीं है।'

हम पहिले ही बता चुके हैं, कि श्रीवास पण्डित प्रसुके पूज्य पिताजीके परम खेही और सखा थे, उनकी पत्नी मालती देवीसे शचीमाताका सखीमाव था, वे दोनों ही प्रभुको पुत्रकी भाँति प्रेम करते थे। श्रीवास पण्डितको इस बातका हार्दिक दुःख बना रहता था, कि निमाई पण्डित-जैसे समझदार और विद्वान् पुरुष भगवत्-भक्तिसे उदासीन ही बने हुए हैं, उनके मनमें सदा यही बात बनी रहती कि निमाई पण्डित कंहीं वैप्णव वन जाय तो वैष्णव-धर्मका बेड़ा पार ही हो जाय । फिर वैष्णवोंकी आजकी माँति दुर्गति कभी न हो । प्रभुके सम्बन्धमें लोगोंके मुखोंसे भाँति-भाँतिकी बातें सुनकर श्रीवास पण्डितके मनमें परम कुत्ह्ळ हुआ, वे आनन्द और दुःखके बीचमें पड़कर भाँति-भाँतिकी वार्ते सोचने लगे। कभी तो सोचते—'सम्भव है, वायुरोग ही उमङ् आया हो, इस शरीरका पता ही क्या है ? शास्त्रोंमें इसे अनित्य और आगमापायी बताया है, रोगोंका तो यह घर ही है।' फिर सोचते—'छोगोंके मुखोंसे जो मैं छक्षण सुन रहा हूँ, वैसे तो भगवत्-भक्तोंमें ही होते हैं, मेरा हृदय भी भीतर-ही-भीतर किसी अज्ञात सुखका-सा अनुभन कर रहा है, कुछ भी हो, चलकर उनकी दशा देखनी चाहिये।' यह सोचकर वे प्रमुकी दशा देखनेके निमित्त अपने घरसे चल दिये।

महाप्रमु उस समय श्रीतुल्सीजीमें जल देकर उनकी प्रद-क्षिणा कर रहे थे। पिताके समान पूजनीय श्रीवास पण्डितको देखकर प्रमु उनकी ओर दौड़े और प्रेमके साथ उनके गलेसे लिपट गये। श्रीवासने प्रमुके अंगोंका स्पर्श किया। प्रमुके अंगोंके स्पर्शमात्रसे उनके शरीरमें विजली-सी दौड़ गयी। उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो गया। वे प्रेममें विमोर होकर एकटक प्रभुक्ते मनोहर मुखकी ही ओर देखते रहे। प्रभुने उन्हें आदरसे ले जाकर भीतर विठाया और उनकी गोदीमें अपना सिर रखकर वे फट-फ्रटकर रोने लगे। शचीमाता भी श्रीवास पण्डितको देखकर वहाँ आ गयीं और रो-रोकर प्रभुकी न्याधिकी वातें सुनाने लगीं। पुत्रस्नेहके कारण उनका गला भरा हुआ था, वे ठीक-ठीक वातें नहीं कह सकती थीं। जैसे-तैसे श्रीवास पण्डितको माताने सभी वातें सुनायी।

सब बातें सुनकर मानावेशमें श्रीवास पण्डितने कहा—'जो इसे वायुरोग वताते हैं, वे खयं वायुरोगसे पीड़ित हैं। उन्हें क्या पता कि यह ऐसा रोग है जिसके लिये शिव-सनकादि बड़े-बड़े योगीजन तरसते रहते हैं। शचीदेवी । तुम बड़मागिनी हो, जो तुम्हारे ऐसा मगवत्-भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सब तो पूर्ण मिक्तके चिह्न हैं।'

श्रीवास पण्डितकी ऐसी वार्ते सुनकर माताको कुछ-कुछ सन्तोष हुआ । अधीर-भावसे प्रभुने श्रीवास पण्डितसे कहा— 'आज आपके दर्शनसे मुझे परम शान्ति हुई । समी छोग मुझे वायुरोग ही वताते थे । मैं भी इसे वायुरोग ही समझता था और मेरे कारण विण्णुप्रिया तथा माताको जो दुःख होता था, उसके कारण मेरा हृदय फटा-सा जाता था । यदि आज आप यहाँ आकर मुझे इसप्रकार आश्वासन न देते तो मैं सचमुच ही गंगाजीने डूबकर अपने प्राणोंका परित्याग कर देता । लोग मेरे सम्बन्धमें माँति-माँतिकी वार्ते करते हैं।'

श्रीवास पण्डितने कहा—'मेरा हृदय बार-वार कह रहा है, श्रिआपके द्वारा संसारका बड़ा भारी उद्घार होगा। आप ही भक्तोंके एकमात्र आश्रय और आराध्य वर्नेगे। आपकी इस अद्वितीय और अलौकिक मादकताको देखकार तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि अखिल-कोटि-ब्रह्माण्डनायक अनादि पुरुष श्रीहरि ही अवनितल पर अवतीर्ण होकर अविवा और अविचारका विनाश करते हुए भगवनामका प्रचार करेंगे। मुझे प्रतीत हो रहा है, कि सम्भवतया प्रमु इसी शरीरद्वारा उस शुभकार्यको करावें।'

प्रभुने अधीरताके साथ कहा—'मैं तो आपके पुत्रके समान हूँ। वैष्णत्रोंके चरणोंमें मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिये। श्रीकृष्णकीर्तनके अतिरिक्त कोई भी कार्य मुझे अच्छा ही न लगे यही मेरी अभिलाया है, सदा प्रभु-प्रेममें विकल होकर में रोया ही कहाँ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है।'

श्रीवास पण्डितने कहा—'आप ही ऐसा आशीर्वाद दें, जिससे इस प्रकारका थोड़ा-वहुत पागल्पन हमें भी प्राप्त हो सके। हम भी आपकी माँति प्रेममें पागल हुए लोक-बाह्य बनकर उन्मत्तोंकी माँति नृत्य करने लगें।

इस प्रकार बहुत देरतक इन दोनों ही महापुरुषोंमें विशुद्ध अन्तःकरणकी बातें होती रहीं । अन्तमें प्रमुक्ती अनुमित लेकर श्रीवास पण्डित अपने घरको चले आये ।

# अद्वेताचार्य और उनका सन्देह

अर्चियत्वा तु गोविन्दं तदीयान्नार्चयेतु यः। न स भागवतो न्नेयः केवलं दास्मिकः स्मृतः॥ (तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वैष्णवान्पूजयेत्सदा) \* (विष्णुपुराण)

भगवान् तो प्राणीमात्रके हृदयमें विराजमान हैं। समान-रूपसे संसारके अणु-परमाणुमें व्याप्त हैं, किन्तु पात्रमेदके कारण उनकी उपलिब्य भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है। भगवान् निशानायकी किरणें समानरूपसे सभी वस्तुओंपर एक-सी ही पदती हैं। पत्थर, मिट्टी, घड़ा, वस्नपर भी वे ही किरणें पड़ती हैं और शीशा तथा चन्द्रकान्तमणिपर भी उन्हीं किरणों-का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी तथा पत्थरमें निशानाथका प्रभाव प्रकट नहीं होता है, वहाँ घोर तमोगुणके कारण अव्यक्त-रूपसे ही बना रहता है, किन्तु स्वच्छ और निर्मल चन्द्रकान्तमणिपर

क जो भगवान्की पूजा तो करता है, किन्तु भगवत् भक्त वैष्णवों-की पूजा नहीं करता, वह यथार्थमें भक्त नहीं है, उसे तो दास्मिक ही समक्तना चाहिये। भगवान् तो भक्तकी ही पूजासे अत्यन्त सन्तुष्ट होते हैं, इसिलये सर्व प्रयवसे वैष्णवोंकी ही पूजा करनी चाहिये।

उनकी कृपाकी तनिक-सी किरण पड़ते ही उसकी विचित्र दशा हो जाती है। उन लोकप्रुखकारी भगवान् निशानायकी कृपाकोर पाते ही उसका इदय पिघलने लगता है और वह द्रवीभूत होकर वहने लगता है। इस कारण चन्द्रदेव उसके प्रति अधिकाधिक स्नेह करने छगते हैं। इसी कारण उसका नाम ही चन्द्रकान्तमणि पड़ गया। उसका चन्द्रमाके साथ नित्यका शाश्वत सम्बन्ध हो गया । वह निशानाथसे भिन्न नहीं है । निशानाथके गुणोंका उसमें समावेश हो जाता है । इसी प्रकार भक्तोंके हृदयमें भगवान्की कृपा-किरण पड़ते ही वह पिघलने लगता है । चन्द्रकान्तमणि तो चाहे, चन्द्रमाकी किरणोंसे बनी भी रहे, किन्तु भक्तोंके हृदयका फिर अस्तित्व नहीं रहता, वह कृपा-िकरणके पड़ते ही पिघल-पिघलकर प्रभुके प्रेम-पीयूषार्णवर्मे जाकर तदाकार हो जाता है। यही भक्तोंकी विशेषता है । तभी तो गोस्वामी तळसीदासजीने यहाँतक कह डाला है---

#### मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम तें अधिक राम कर दासा॥

मगवत्-भक्तोंकी महिमा ही ऐसी है, भक्तोंके समझनेके लिये भी प्रभुकी कृपाकी ही आवश्यकता है। जिसपर भगवान्-की कृपा नहीं, वह भक्तोंकी महिमाको भला समझ ही क्या सकता है। जिसके हृदयमें उस रसराजके रस-सुधामयी एक विन्दुका भी प्रवेश नहीं हुआ, जिसमें उसके प्रहण करनेकी

किश्चिन्मात्र भी शक्ति नहीं हुई, वह रसिकतांके मर्मकों समझ ही कैसे सकता है ! इसीलिये रसिक-शिरोमणि भगवत-रसिकजी कहते हैं—

#### 'भगवत-रसिक' रसिककी बातें रसिक विना कोउ समुभि सके ना।

महाप्रभुके नवानुरागकी चर्चा नदियाके सभी स्थानोंमें माँति-माँतिसे हो रही थी, उस समय सभी वैष्णव श्रीअद्वैताचार्य-जीके यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। अद्वैताचार्यके स्थानको चैष्णवोंका अखाड़ा ही कहना ठीक है। वहाँपर सभी नामी-नामी वैण्णवरूपी पहलवान एकत्रित होकर भक्तितत्त्वरूपी युद्ध-का अम्यास किया करते थे। प्रमुकी प्राप्तिके लिये माँति-माँतिके दाव-पेचोंकी उस अखाड़ेमें आलोचना तथा प्रत्यालोचना हुआ करती थी और सदा इस बातपर विचार होता कि कदाचाररूपी अवल रात्रु किसके द्वारा पछाड़ा जा सकता है ? वैष्णव अपने बलका विचार करते और अपनी ऐसी दुर्दशापर आँसू भी बहाते । महाप्रभुके नूतन भावकी बातोंपर यहाँ भी वाद-विवाद होने लगे । अधिकांश वैष्णव इसी पक्षमें थे कि निमाई पण्डित-ं को मक्तिका ही आवेश है, उनके हृदयमें प्रेमका पूर्णरूपसे प्रकाश हो रहा है। उनकी सभी चेष्टाएँ अलोकिक हैं, उनके -मुखके तेजको देखकर मालूम पड़ता है कि वे प्रेमके ही उन्माद-में उन्मादी बने हुए हैं, दूसरा कोई भी कारण नहीं है, किन्तु

कुछ मक्त इसके विपक्षमें थे। उनका कथन था, कि निमाई पण्डितकी भला, एक साथ ऐसी दशा किस प्रकार हो सकती है! कलतक तो वे देवी, देवता और भक्त वैष्णवींकी खिछियाँ उड़ाते थे, सहसा उनमें इस प्रकारके परिवर्तनका होना असम्भव ही है। जरूर उन्हें वही पुराना वायुरोग फिरसे हो गया है। उनकी सभी चेष्टाएँ पागलोंकी-सी ही हैं।

उन सबकी बातें सुनकर श्रीमान् अद्देताचार्यजीने सबको सम्बोधित करते हुए गम्भीरताके साथ कहा—'माई ! आप छोग जिन निमाई पण्डितके सम्बन्धमें वातें कर रहे हो, उन्हींके सम्बन्धमें मेरा भी एक निजी अनुभव सुन छो। तुम सब छोगोंको यह बात तो विदित ही है कि मैं भगवान्को प्रकट करनेके निमित्त नित्य गंगा-जहसे और तुहसीसे श्रीकृष्णका पूजन किया करता हूँ। गौतमीय तन्त्रके इस वाक्यपर मुझे पूर्ण विश्वास है—

> तुलसीद्लमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा। विकीणीते स्वमाःमानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः॥

अर्थात् भगवान् ऐसे दयाछ हैं कि वे मक्तिसे दिये हुए एक चुल्छ जल तथा एक तुल्सीपत्रके द्वारा ही अपनी आत्माको मक्तोंके लिये दे देते हैं। इसी वाक्यपर विश्वास करके में तुम लोगोंको बार-बार आश्वासन दिया करता था। कल श्रीमद्भगवद्-गीताके एक श्लोकका अर्थ मेरी समझमें ही नहीं आया। इसी चिन्तामें रात्रिमें में त्रिना भोजन किये ही सो गया या। खप्तमें क्या देखता हूँ, कि एक गौर वर्णके तेजस्वी महापुरुप मेरे समीप आये और मुझसे कहने छगे—'अद्वैत! जल्दीसे उठ, जिस स्रोकमें तुझे शङ्का थी, उसका अर्थ इस प्रकार है। अत्र तेरी मनोकामना पूर्ण हुई। जिस इच्छासे त् निरन्तर गंगा-जल और तुल्सीसे मेरा पूजन करता था, तेरी वह इच्छा अब सफल हो गयी । हम अब शीव्र ही प्रकाशित हो जायँगे । अव तुम्हें भक्तीं-को अधिक दिन आश्वासन न देना होगा। अत्र हम योदे ही दिनोंमें नाम-संकीर्तन आरम्भ कर देंगे । जिसकी घनघोर तुमुल ध्वनिसे दिशा-विदिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठेंगी ।' इतना कहने-पर उन महापुरुषने अपना असली खरूप दिखाया। वे और कोई नहीं थे, शचीनन्दन त्रिश्वम्भर ही ये वातें मुझसे कह रहे थे। जब इनके अग्रज विश्वरूप मेरी पाठशालामें पढ़ा करते थे, तब ये उन्हें बुलानेके निमित्त मेरे यहाँ कभी-कभी आया करते थे, इन्हें देखते ही मेरा मन हठात् इनकी ओर आकर्षित होता या, तभी में समझता था, कि मेरी मनोकामना इन्हींके द्वारा पूर्ण होगी। आज खप्तमें उन्हें देखकर तो यह वात स्पष्ट ही हो गयी। इतना कहते-कहते वृद्ध आचार्यका गला भर आया। वे फूट-फूट-कर वालकोंकी भाँति रुदन करने लगे। भगत्रान्की भक्त-वत्सलता-का स्मरण करके वे हिचकियाँ भर-भरकर रो रहे थे, इनकी ऐसी दशा देखकर अन्य वैष्णवोंकी आँखोंमेंसे भी आँसू निकलने लगे। समीका हृदय प्रेमसे भर आया । सभी वैष्णवेंके इस मावी

उत्कर्षका स्मरण करके आनन्द-सागरमें गोता लगाने लगे। इस प्रकार बहुत-सी बातें होनेके अनन्तर सभी वैष्णव अपने-अपने घरोंको चले गये।

इधर महाप्रमुकी दशा अब और भी अधिक विचित्र होने लगी। उन्हें अब श्रीकृष्ण-कथा और वैष्णवोंके सत्सङ्गके अतिरिक्त दूसरा विषय रुचिकर ही प्रतीत नहीं होता था, वे सदा गदाधर या अन्य किसी मक्तके साथ भगवत्-चर्चा ही करते रहते थे। एक दिन प्रमुने गदाधर पण्डितसे कहा—'गदाधर! आचार्य अद्देत परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवद्वीपके भक्त वैष्णवोंके शिरोमणि और आश्रयदाता हैं, आज उनके यहाँ चलकर उनकी पद-रजसे अपनेको पावन वनाना चाहिये।'

प्रमुकी ऐसी इच्छा जानकर गदाधर उन्हें साथ लेकर अहैताचार्यके घरपर पहुँचे। उस समय सत्तर वर्षकी अवस्थावाले वृद्ध आचार्य वही श्रद्धाभक्तिके साथ तुल्सी-पूजन कर रहे थे। आचार्यके सिरके सभी बाल खेत हो गये थे। उनके तेजोमय मुखमण्डलपर एक प्रकारकी अपूर्व आमा विराजमान थी, वे अपने सिकुड़े हुए मुखसे शुद्धताके साथ गम्भीर खरमें स्तोत्र-पाठ कर रहे थे। मुखसे भगवान्की स्तुतिके मधुर क्लोक निकल रहे थे और ऑखोंसे अश्रुओंकी धारा वह रही थी। उन परम-भागवत वृद्ध वैण्णवके ऐसे अपूर्व भक्तिभावको देखकर प्रभु प्रेममें गद्गद हो गये। उन्हें आवावेशमें शरीरकी कुछ भी सुध-बुध न

रही। वे मूर्छा खाकर पृथ्वीपर वेहोश होकर गिर पड़े।

अद्देताचार्यने जव अपने सामने अपने इष्टदेवको मूर्छित-दशामें पड़े हुए देखा, तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही। सामने रखी हुई पूजनकी थालीको उठाकर उन्होंने प्रभुके कोमल पाद-पद्मोंकी अक्षत, घूप,दीप, नैवेद्य और पत्रपुष्पोंसे विधिवत् पूजा की। उन इतने भारी ज्ञानी वृद्ध महापुरुषको एक बालकके पैरोंकी पूजा करते देख आश्चर्यमें चिकत होकर गदाधरने उनसे कहा—'आचार्य! आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं! इतने भारी ज्ञानी, मानी और वयोवृद्ध पण्डित होकर आप एक बच्चेके पैरोंकी पूजा करके उसके जपर पाप चढ़ा रहे हैं!'

गदाधरकी ऐसी बात सुनकर हँसते हुए आचार्य अद्वैतने उत्तर दिया—'गदाधर! तुम थोड़े दिनोंके वाद इस वालकका महत्व समझने लगोगे। सभी वैष्णव इनके चरणोंकी पूजा करके अपनेको कृतकृत्य समझा करेंगे। अभी तुम मेरे इंस कार्यको देख-कर आश्चर्य करते हो। कालान्तरमें तुम्हारा यह भ्रम खतः ही दूर हो जायगा।'

इसी बीच प्रभुको कुछ-कुछ बाह्यज्ञान हुआ। चैतन्यता प्राप्त होते ही उन्होंने आचार्यके चरण पकड़ लिये और वे रोते-रोते कहने लगे—'प्रभो! अब हमारा उद्धार करो। हमने अपना बहुत-सा समय व्यर्थकी बकवादमें ही बरबाद किया। अब तो हमें अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये। अब तो हमें प्रेमका योड़ा-बहुत तत्त्व समझाइये । हम आपकी शरणमें आये हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।

प्रमुकी इस प्रकारकी दैन्ययुक्त प्रार्थनाको सुनकर आचार्य मौचके-से रह गये और कहने छगे—'प्रभो ! अब मेरे सामने अपनेको बहुत न छिपाइये। इतने दिनतक तो छिपे-छिपे रहे, अब और कबतक छिपे ही रहनेकी इच्छा है ! अब तो आपके प्रकाशमें आनेका समय आ गया है।'

प्रमुने दीनताके साथ कहा—'आप ही हमारे माता-पिता तथा गुरु हैं। आपका जब अनुग्रह होगा, तभी हम श्रीकृष्णप्रेम प्राप्त कर सकेंगे। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये, कि हम वैष्णवों-के सच्चे सेवक वन सकें।'

इस प्रकार बहुत देरतक परस्परमें दोनों ओरसे दैन्यतायुक्त बातें होती रहीं । अन्तमें प्रमु गदाधरके साथ अपने घरको चले गये । इधर अद्वैताचार्यने सोचा — 'ये मुझे छलना चाहते हैं, यदि सचमुचमें मेरा खप्त सत्य होगा और ये वे ही रात्रिवाले महापुरुष होंगे तो संकीर्तनके समय मुझे खतः ही अपने पास बुला लेंगे । अब मेरा नबद्वीपमें रहना ठीक नहीं।' यह सोचकर वे नबद्वीपको छोड़कर शान्तिपुरके अपने घरमें जाकर रहने लंगे।

## श्रीवासके घर संकीर्तनारम्भ

चेतोद्र्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचिन्द्रकावितरणं विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कोर्तनम्॥\* (पद्यावकी सं०१०११)

सम्पूर्ण संसार एक अज्ञात आकर्षणके अधीन होकर ही सब व्यवहार कर रहा है। अग्नि सभीको गरम प्रतीत होती है। जल सभीको शीतल ही जान पड़ता है। सर्दी-गरमी पड़नेपर उसके सुख-दु:खका अनुभव जीवमात्रको होता है। यह बात अवश्य है, कि स्थिति-भेदसे उसके अनुभवमें न्यूनाधिक्य-भाव हो जाय। किसी-न-किसी रूपमें अनुभव तो सब करते ही हैं।

क जो श्रीकृष्ण सङ्गीतिन चित्तरूपी दर्पणका मार्जन करनेवाला है, भवरूपी महादावाधिका शमन करनेवाला है, जीवोंके मङ्गलरूपी केंद्रव-चित्रकाका वित्तरण करनेवाला है, विद्यारूपी वधूका जीवन है, आनन्द-रूपी सागरका वर्द्धन करनेवाला है। प्रत्येक पदपर पूर्णामृतको आस्वादन करानेवाला है और जो सर्व प्रकारसे शीतलस्वरूप है उसकी विशेषरूप-से जय हो।

इस जीवका आदिउत्पत्ति-स्थान आनन्द ही है। आनन्दका पुत्र होनेके कारण यह सदा आनन्दकी ही खोज करता रहा है। 'मैं सदा आनन्दमें ही बना रहूँ' यह इसकी स्वामाविक इच्छा होती है, होनी भी चाहिये। कारण, कि जनकके गुण जन्यमें जरूर ही आते हैं। इसलिये आनन्दसे ही उत्पन्न होनेके कारण यह आनन्दमें ही रहना भी चाहता है और अन्तमें आनन्दमें ही मिल भी जाता है। जलका एक विन्दु समुद्रसे पृथक् होता है, पृथक् होकर चाहे वह अनेकों स्थानमें भ्रमण कर आवे, किन्तु अन्तमें सर्वत्र घूमकर उसे समुद्रमें ही आना पड़ेगा। समुद्रके अतिरिक्त उसकी दूसरी गति ही नहीं। भाप वनके वह वादलों में जायगा । बादलोंसे वर्षा वनकर पृथ्वीपर वरसेगा । पृथ्वीसे वह-कर तालाबमें जायगा । तालाबसे छोटी नदीमें पहुँचेगा, उसमेंसे फिर बड़ी नदीमें, इसी प्रकार महानदके प्रवाहके साय मिलकर वह समुद्रमें ही पहुँच जायगा। कमी-कमी क्षुद्र तालावके संसर्ग-से उसमें दुर्गन्धि-सी भी प्रतीत होने लगेगी, किन्तु चौमासेकी महा बाढ़में वह सब दुर्गनिध साफ हो जायगी और वह भारी वेगके साय अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच जायगा ।

मनन करनेवाले प्राणियोंका मन एक-सा ही होता है। सर्वत्र उसकी गति एक ही भाँतिसे सञ्चालन करती है। सम्पूर्ण शरीरमें चित्तकी दृत्तियाँ किसी एक निर्धारित नियमके ही साथ कार्य करती हैं। जीवका मुख्य लक्ष्य है, अपने प्रियतमके साथ जाकर योग करना । उसे प्यारेके पास पहुँचे बिना शान्ति नहीं, फिर वहाँ जाकर उसका वनकर रहना या उसीके खरूपमें अपने-को मिला देना, यह तो अपने-अपने भावोंके ऊपर निर्भर है। कुछ भी क्यों न हो. पास तो पहुँचना ही होगा। योग तो करना ही पड़ेगा। विना योगके शान्ति नहीं। योग तभी हो सकता है, जब चित्तवृत्तियोंका निरोध हो। चित्त बड़ा ही चञ्चल है, एकान्तमें यह अधिकाधिक उपदव करने लगता है, इसलिये इसके निरोधका एक सरल-सा उपाय यही है, कि जिन्होंने पूर्व जन्मोंके शुभ संस्कारोंसे साधन करके या भगवत्-कृपा प्राप्त करके अपनी चित्तवृत्तियोंका थोड़ा बहुत या सम्पूर्ण निरोध कर लिया है, उन्हींके चित्तके साथ अपने चित्तको मिला देना चाहिये । कारण कि सजातीय वस्तु अपनी सजातीय वस्तुके प्रति शीव्र आकृष्ट हो जाती है। इसीलिये सत्सङ्ग और संकीर्तनकी इतनी अधिक महिमा गायी गयी है। यदि एक उद्देश-से एक-मन और एक-चित्त होकर जो भी साधन किया जाय, तो पृयक्-पृथक् साधन करनेकी अपेक्षा उसका महत्त्व सहस्रों गुणा अधिक होता है और विशेषकर इस ऐसे घोर कल्यिगके समयमें जब सभी खाद्य-पदार्थ भाव-दोषसे दृषित हो गये हैं तथा विचार-दोपसे गिरि-शिखर, एकान्त स्थान आदि सभी स्थानोंका वांयुमण्डल दूषित वन गया है, ऐसे घोर समयमें सत्पुरुषोंके समूह-में रहकर निरन्तर प्रेमसे श्रीकृष्ण-संकीर्तन करते रहना ही सर्व-श्रेष्ठ साधन है। स्मृतियोंमें भी यही वाक्य मिलता है 'संघे शाकिः

कलौ स्मृता' कलियुगमें सभी प्रकारके साधन सङ्घ-शक्तिसे ही फलीमूत हो सकते हैं और कलियुगमें 'कली केशवकीर्तनात्' अर्थात् केशव-कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिये इन सभी बातोंसे यही सिद्ध हुआ कि किल्कालमें सब लोग एक-चित्त और एक-मनसे एकान्त स्थानमें निरन्तर केशव-कीर्तन करें तो प्रस्थेक साधकको अपने-अपने साधनमें एक-दूसरेसे बहुत अधिक मदद मिल सकती है। यही सब समझ-सोचकर तो संकीर्तना-चतार श्रीचैतन्यदेवने संकीर्तनकी नीव डाली। वे इतने बड़े भावावेशमें आकर भी वनोंमें नहीं भाग गये। उस प्रेमोनमादकी अवस्थामें जिसमें कि घर-वार, भाई-वन्धु सभी भूट जाते हैं, वे छोगोंमें ही रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहे और अपने आचरणसे छोक-शिक्षा देते हुए जगदुद्धार करनेमें संलग्न-से ही वने रहे। यही उनकी अन्य महापुरुषोंसे विशेषता है।

महाप्रमुकी दशा अब कुछ-कुछ गम्भीरताको धारण करती जाती है, अब व कमी-कमी होशमें भी आते हैं और भक्तोंसे परस्परमें वार्ते भी करते हैं। विरकालसे आशा लगाये हुए बैठे कुछ मक्त प्रमुके पास आये और सभीने मिलकर प्रतिदिन संकीर्तन करनेकी सलाह की। प्रमुने सबकी सम्मित सहर्ष स्वीकार की और भक्ताप्रगण्य श्रीवासके घर संकीर्तनका सभी आयोजन होने लगा। रात्रिके समय छँटे-छँटे भगवत्-भक्त वहाँ आकर एकत्रित होने लगे। प्रमुने सबसे पहले संकीर्तन आरम्भ किया। सभीने

असुका साथ दिया । संकीर्तन करते-करते प्रमु भावावेशमें आकर ताण्डव नृत्य करने लगे। शरीरकी किञ्चित् मात्र भी सुध-बुध नहीं रही । एक प्रकारके महाभावमें मग्न होकर उनका शरीर अलात-चक्रकी भाँति निरन्तर घूम रहा था। न तो किसीको उनके पद ही दिखायी देते थे और न उनका घूमना ही प्रतीत होता था, चृत्य करते-करते उन्हें एक प्रकारकी उन्मादकारी बेहोशी-सी आ गयी और उसी बेहोशीमें वे मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । मक्तोंने इन्हें वड़े यत्तसे उठाया। योड़ी देरके अनन्तर इन्होंने रोते-रोते भक्तोंसे कुछ कहना आरम्भ किया । 'भाई, मैं क्या करूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ, उसे कह नहीं सकता। कितने दिनोंसे में तुमसे एक बात कहनेके लिये सोच रहा हूँ, किन्तु उसे अभीतक नहीं कह सका हूँ। आज भैं तुमछोगोंसे उसे कहूँगा। तुमछोग सात्रधानी-के साथ श्रवण करो।'

प्रमुके ऐसा कहनेपर सभी भक्त स्थिर-भावसे चुपचाप बैठ गये और एकटक होकर उत्सुकताके साथ प्रभुके मुखचन्द्रकी ओर निहारने छगे। प्रभुने साहस करके गम्भीरताके साथ कहना आरम्भ किया—'आप छोग तो अपने परम आत्मीय हैं, आपके सामने गोप्य ही क्या हो सकता है? इसिछिये सबके सामने प्रकट न करने योग्य इस बातको मैं आपके समक्ष बताता हूँ। जब मैं गयासे छोट रहा था, तब नाटशाला ग्राममें एक श्यामवर्णका परम सुन्दर बालक मेरे समीप आया। उसके लाल-लाल कोमल चरणोंमें सुन्दर नूपुर वँधे हुए थे। पैरोंकी उँगलियाँ बड़ी ही सुहावनी तथा क्रमसे छोटी-बड़ी थीं । कमरमें पीताम्बर वेंघा हुआ था। पेट त्रिवलीसे युक्त और नाभि गोल तथा गहरी थी। वक्ष:-स्थल उन्नत और मांससे भरा हुआ था। गलेकी एक भी हुई। दिखायी नहीं देती थी। गडेमें वनमाला तथा गुर्खोंकी मालाएँ पड़ी हुई थीं । कार्नोमें सुन्दर कुण्डल झलमल कर रहे थे । वह कमलके समान दोनों मनोहर नेत्रोसे तिरछी निगाहसे मेरी ओर देख रहा थां, उसके सुन्दर गोल करोलेंके ऊपर काली-काली लटें लहरा रही थीं । वह मन्द-मन्द मुस्कानके साथ मुख्ली वजा रहा था । उस मुरलीकी मनोहर तानको सुनकर मेरा मन मेरे वशमें नहीं रहा । मैं बेहोश हो गया और फिर वह वालक न जाने कहाँ चला गया ?' इतना कहते-कहते प्रभु बेहोश हो गये। उनकी आँखोंसे अश्रुधारा वहने लगी । शरीरके सम्पूर्ण रोम बिलकुल खड़े हो गये। वे मूर्कित-दशामें ही इस स्लोकको पढ़ने लगे---

अमूत्यधन्यानि दिनान्तराणि

हरे ! त्वदालोकनमन्तरेण। अनायबन्धो ! करुणैकसिन्धो !

<sup>\*</sup> हे करुणाके सिन्धो ! हे श्रनाथोंके एकमात्र बन्धो ! हे हरे ! इन व्यर्थके दिनों को जिनमें कि तुम्हारे दर्शनोंसे विद्यत रह रहा हूँ, हे नाथ ! हे बजनाथ ! मैं किस प्रकार व्यतीत करूँ ?

प्रमु इस श्लोकको गद्गद-कण्ठसे बार-बार पढ़ते और फिर बेहोश हो जाते। थोड़ा होश आनेपर फिर इसे ही पढ़ने लगते। जैसे-तैसे भक्तोंने प्रमुको श्लोक पढ़नेसे रोका और वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्य हो गये। इस प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर समी उपस्थित मक्त अश्रु-विमोचन करने लगे, यों वह प्री रात्रि इसी प्रकार संकीर्तन और सत्सङ्गमें ही न्यतीत हुई।

इस प्रकार श्रीवास पण्डितके घर नित्य ही कीर्तनका आनन्द होने लगा । रात्रिमें जब मुख्य-मुख्य भक्त एकत्रित् हो जाते, तब घरके कित्राङ भीतरसे वन्द कर दिये जाते और फिर कीर्तन आरम्भ होता । कीर्तनमें खोल, करताल, मृदङ्ग, मजीरा आदि समी वाद्य छय और स्वरके साथ बजाये जाते थे। प्रमु स्मी मक्तोंके वीचमें खड़े होकर नृत्य करते थे। अब इनका नृत्य बहुत ही मधुर होने लगा । सभी मक्त आनन्दके आवेशमें आकर अपने आपेको भूछ जाते और प्रमुके साथ चृत्य करने छगते। प्रमुके शरीरमें स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, कम्प, वैवर्ण्य तथा प्रलय आदि सभी सारिवक भावोंका उदय होता। भक्त इनके अद्भुत भावोंको देखकर मुग्ध हो जाते और भावावेशमें आकर खूव जोरोंसे संकीर्तन करने छगते। सभी सहदय थे, सभीका वित्त प्रभुसे मिछनेके छिये सदा छटपटाता रहता था, किसीके भी मन्में मान-सम्मान तथा दिखावेपनंक भाव नहीं थे। सभीके इदय शुद्ध थे, ऐसी दशामें आनन्दका पूछना ही क्या है ? वे सभी स्वयं आनन्दस्वरूप ही थे । भक्त परस्परमें एक दूसरे-

की वन्दना करते, कोई-कोई प्रेममें विद्वल होकर प्रमुके पैरोंको ही पकड़ लेते । बहुत-से परस्परमें ही पैर पकड़-पकड़ रुदन करते । इस प्रकार सभी प्रेममय कृत्योंसे श्रीवास पण्डितका घर प्रेम-पयोधि बन गया था । उस प्रेमाण्वमें प्रवेश करते ही प्रत्येक प्राणी प्रेम-में पागल होकर स्वतः ही नृत्य करने लगता था । वहाँ प्रमुके संसर्गमें पहुँचते ही सभी संसारी विषय एकदम भूल जाते थे । भक्तोंका हृद्द ख्यमेव तहफड़ाने लगता था ।

गदाधर इनके परम अन्तरङ्ग थे। ये सदा प्रभुकी ही सेवार्में बने रहते। एक दिन ये भोजनके अनन्तर मुखशुद्धिके निमित्त प्रभुको पान दे रहे थे। प्रभुने प्रमावेशमें आकर अधीर वालकन्ती भाँति पृष्ठा—'गदाधर! भैया, तुम ही बताओ, भेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चले गये! भैया, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम सच-सच मुझे उनका पता दो, वे जहाँ भी होंगे, मैं वहीं जाकर उनकी खोज करूँगा और उनसे लिपटकर खूव पेटमरके रोजँगा। तुम बता भर दो, कि वे गये कहाँ!

गदाधरने बात टालनेके लिये कह दिया—'आप तो वैसे ही व्यर्थमें अधीर हुआ करते हैं। मला, आपके कृष्ण कभी आपको छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं है वे तो हर समय आपके हृदयमें विराजमान रहते हैं।'

यह सुनकर आपने उसी अधीरताके साथ प्छा---'क्या प्यारे कृष्ण अब भी मेरे हृदयमें बैठे हैं !' गदाधरने कुछ देरके बाद कहा—'बैठे क्यों नहीं हैं। अब वे आपके हृदयमें विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं।'

इतना सुनते ही बड़े आनन्द और उल्लासके साथ प्रमु अपने बड़े बड़े नखोंसे हृदयको विदारण करने छगे । वे कहने छगे—'मैं हृदय फाड़कर अपने कृष्णके दर्शन कहँगा । वे मेरे पास ही छिपे बैठे हैं और मुझे दर्शनतक नहीं देते ! इस हृदयको चीर डालूँगा ।' इस प्रकार करते देख गदाधरको बहुत दुःख हुआ और उन्होंने भाँति-माँतिकी अनुनय-विनय करके इन्हें इस कामसे निवारण किया। तब ये बहुत देरके बाद होशमें आये।

एक दिन रात्रिमें प्रमु शय्यापर शयन कर रहे थे। गदाधर उनकी चरण-सेवामें संलग्न थे, चरण-सेवा करते-करते गदाधरने अपना मस्तक प्रभुक्ते पादपद्योमें रखकर गद्गद-कण्ठसे प्रार्थना की—'प्रमो! इस अधमको, किन पापोंके पिणामरवरूप श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती? आप तो दीनवरसल हैं, मुझे साधनका बल नहीं, शुभ कमें भी में नहीं कर सकता। तीर्थ-यात्रा आदि पुण्य कार्योसे भी मैं विश्वत हूँ, मुझे तो एकमात्र श्रीचरणोंका ही सहारा है। मेरे ऊपर कव कृपा होगी? प्रमो! कबतक मैं इसी प्रकार प्रेमित्रहीन शुप्क जीवन बिताता रहूँगा?'

उनकी इस प्रकार कातर-वाणी सुनकर प्रमु प्रसन हुए और उन्हें आग्रासन देते हुए कहने हरों—'गदाधर! तुम अधीर मत हो, तुम तो श्रीकृष्णके अत्यन्त ही प्यारे हो। दीन ही तो भगवान्को सबसे प्रिय है। विना दीन-हीन वने कोई प्रभुको प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिन्हें अपने शुभ कर्मोंका अभिमान है, या उम साधनोंका भरोसा है, वे प्रभुकी महती कृपाके अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। प्रभु तो अकिञ्चनप्रिय हैं, निष्कञ्चन बननेपर ही उनकी कृपाकी उपलब्धि हो सकती है। जुम्हारे भाव पूरे निष्कञ्चन भक्तके-से हैं। जब तुम सचे हृदयसे निष्कञ्चन वन गये तब फिर तुम्हें श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्तिमें देर न होगी। कल गंगा-खानके बाद तुम्हें प्रभुकी पूर्ण कृपाका अनुभव होने लगेगा।

प्रमुकी ऐसी बात छुनकर गदाधरकी प्रसन्नताका वारापार नहीं रहा। वे रात्रिभर प्रेममें मग्न होकर आनन्दाश्रु बहाते रहे, वे एक-एक घड़ीको गिनते रहे, िक कब प्रातःकाल हो और कब मुझे प्रेम प्राप्त हो। प्रतीक्षामें उनकी दशा पागलोंकी-सी हो गयी, वे कभी तो उठकर बैठ जाते, कभी खड़े होकर चृत्य ही करने लगते। कभी फिर लेट जाते और कभी आप-ही-आप कुछ सोचकर ज़ोरोंसे हँसने लगते। प्रभु उनकी दशा देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। प्रातःकाल गंगा-स्नान करते ही वे आनन्दमें विभोर होकर चृत्य करने लगे। वे प्रेमासवको पीकर उन्मत्त-से प्रतीत होते थे, मानो उन्हें उस मधुमय मनोज़ मदिराका पूर्णरूपसे नशा चढ़ गया हो। उन्होंने प्रेमरसमें निमम्न हुए अलसाने-से नेत्रोंसे प्रभुकी और देखकर उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे- प्रमो ! आपने इस अध्म पापीको भी

प्रेम प्रदान करके अपने पिततपावन पुण्य नामका यथार्थ पिर-चय करा दिया। आपकी कृपा जीत्रोंपर सदा अहैतुकी ही होती है। मुझ साधनहीनको भी दुस्साध्य प्रेमकी परिधितक पहुँचा दिया। आपको सत्र सामर्थ्य है। आप सत्र कुछ कर सकते हैं।

प्रभुने उनकी ऐसी दशा देखकर अधीरताके साथ कहा— 'गदाधर ! कृपाछ श्रीकृष्णने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम उनसे मेरे टिये भी प्रार्थना करना ।'

गदाधरने अत्यन्त ही दीनताके साय कहा—'प्रभो ! भें तो आपको ही इसका कःरण समझता हूँ । इस प्रेमको आपकी ही दयाका फल समझता हूँ, आपसे भी भिन्न कोई दूसरे कृष्ण हैं, इसका मुझे पता नहीं।' यह कहते-कहते गदाधर प्रेममें विह्नल होकर रुदन करने लगे।

शुक्राम्बर ब्रह्मचारीजीने भी गदाधरकी ऐसी दशा देखी। उनके अन्तःकरणमें भी प्रेम-प्राप्तिकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गयी। वे भी गदाधरकी भाँति अपने आपेको भूलकर प्रेममें उन्मत्त होना चाहते थे। उनका हृदय भी प्रेमासको पान करनेके लिये अधीर हो उठा। दूसरे दिन वे भिक्षा करके आ रहे थे। रास्तेमें गंगा जाते हुए प्रभु उन्हें मिल गये। प्रभुको देखते ही वे वयोवृद्ध ब्रह्मचारी उनके पैरोंमें लिपट गये। प्रभुको से सङ्गोच प्रकट करते हुए कहा—'भैं आपके पुत्रके समान हूँ। आपने वाल्यकालसे ही पिताकी भाँति मेरा लालन-पालन

किया है और गोदमें लेकर प्रेम्पूर्वक खिलाया है। आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं, क्यों मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं!

प्रमुक्ती इन वातोंको सुनकर कातर-भागसे ब्रह्मचारीजीने कहा—'प्रमो ! अब हमारी बहुत छल्ना न की जिये । इस व्यर्थके जीवनको बिताते-बिताते बृद्धावस्था समीप आ चुकी । इस शरीरको भाँति-भाँतिके कष्ट पहुँचाकर काशी, काष्ट्री, अवन्तिका आदि सभी पित्रत्र पुरियों और पुण्य-तीर्थोंकी पैदल ही यात्रा की । घर-घरसे मुट्टी-मुट्टी अन्न माँगकर हमने अपनी जीविका चलायी । अब तो हमें श्रीकृप्ण-प्रेमका अधिकारी बना देना चाहिये । अन्न हमें किसी भी प्रकार प्रमु-प्रेम प्राप्त हो, यही पूज्य पाद-पद्यों में विनीत प्रार्थना है ।'

त्रह्मचारीजीकी वार्ते सुनकर प्रमु कुछ भी नहीं वोले । वे त्रह्मचारीजीकी ओर देखकर मन्द-मन्द भावसे खड़े मुसकरा रहे थे । ब्रह्मचारीजी प्रमुकी मुसकराहटका अर्थ समझ गये । वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे—'प्रभो ! हम तीर्थ-यात्राओंका कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं । हम तो दीनभावसे एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेमकी याचना कर रहे हैं । हमें श्रीकृष्ण-प्रेम प्रदान कीजिये ।'

भावानेशर्मे प्रसुके मुखसे स्वतः ही निकल पड़ा—'जाओ दिया, दिया।'

बस, इतना सुनना था कि ब्रह्मचारी सब कुछ भूटकर प्रेमावेशमें भरकर पागळोंकी माँति नृत्य करने छगे। वे नृत्य करते-करते उन्मत्तकी माँति मुखसे कुछ प्रठाप-सा भी करते जाते ये। प्रमु उनकी ऐसी विचित्र दशा देखकर प्रेममें गद्गद हो गये और उनकी झोछीमेंसे धानमिश्रित मिक्षाके सूखे चावलोंको निकाल-निकालकर चवाने लगे, मानो सुदामाके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कृष्ण उनके घरकी चावलोंकी कनीको चवा रहे हों। इन दोनोंके इस प्रकार प्रेममय व्यवहारको देखकर सभी दर्शक चिकत-से हो गये और वार-वार प्रमुक्ते प्रेमकी प्रशंसा करने लगे। शुक्लाम्बर प्रसचारी भी अपनेको कृतकृत्य समझकर प्रेममें विभोर हुए अपनी कुटियामें चले गये।

इस प्रकार भक्तों के हृदयमें प्रमुक्ते प्रति अधिकाधिक सम्मान-के माय बढ़ने छगे। प्रमु भी भक्तों पर पहिलेसे अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने छगे। श्रीवास पण्डितके घर संकीर्तनका आरम्म माधमासमें हुआ था, परन्तु दो-ही-तीन महीनेमें इसकी चर्चा चारों ओर फेल गयी और बहुन-से दर्शनार्थी संकीर्तन देखने-की उत्सुकतासे रात्रिमें श्रीवास पण्डितके घरपर आने छगे। किन्तु संकीर्तनके समय घरका फाटक बन्द कर दिया जाता था, इसिल्ये सभी प्रकारके छोग भीतर नहीं जा सकते थे। बहुत-से लोगोंको तो निराश होकर ही द्वारपरसे छोटना पड़ता था। संकीर्तनमें खास-खास मक्त ही भीतर जा सकते थे। उस समय संकीर्तनका यही नियम निर्धारित किया गया था।

### धीर-भाव

निन्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुत्रन्तु
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्।
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न घीराः॥ \*
(भर्तृहरि० वा॰ नी॰ मध्)

नियमोंका बन्धन सबको अखरता है। सभी प्राणी नियमोंके बन्धनोंको परित्याग करके खाधीन होना चाहते हैं, इसका कारण यही है कि प्राणीमात्रकी उत्पत्ति आनन्द अथवा प्रेमसे हुई। प्रेममें किसी प्रकारका नियम नहीं होता । प्राणीमात्रको प्रेम-पीयूपकी ही पिपासा है। सभी इसी परमप्रिय पयके अभाव-में अधीर होकर छटपटाते-से नजर आते हैं और सभी प्रकारके बन्धनोंको छिन्नमिन्न करके उसके समीपतक पहुँचना चाहते

क्ष नीतिनिषुण पुरुष चाहे निन्दा करें, चाहे स्तुति; छस्मी चाहे रहे या स्वेच्छापूर्वक कहीं अन्यन्न चलीं जाय; चाहे न्नान ही मृत्युं आ जाय या युगोंतक जीवित वने रहें। धीर पुरुष इन सब बातोंकी तिक भी परवा नहीं करते, उन्होंने धर्म सममकर जिस कामको ग्रहण कर जिया है, उससे वे कसी भी विषत्ति पड्नेपर विचित्ति नहीं होते।

हैं, किन्तु विना नियमाका पालन किये उसतक पहुँचना भी असम्भव है। प्रेमके चारों ओर नियमकी परिखा खुदी हुई है। बिना उसे पार किये हुए कोई प्रेम-पीयूपतक पहुँच ही नहीं सकता। यह ठीक है, कि प्रेम खयं नियमोंसे अतीत है, उसके समीप कोई नियम नहीं, किन्तु साथ ही वह नियमके बिना प्राप्त भी नहीं हो सकता।

एक बार किसी भी प्रकार सही, प्रेमसे पृथक् हो गये अथवा अपनेको उससे पृथक् मान ही बैठे तो विना नियमोंकी सहायताके उसे फिरसे प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमको प्राप्त करनेका एकमात्र सावन नियम ही है। जो प्रेमके नामसे नियमोंका उल्लंघन काके विषय-लेल्विपताके वशीभून होकर अपनीं इन्द्रियोंको उनके प्रिय भागोंसे तृप्त करते हैं, वे दम्भी हैं। प्रेमके नामसे इन्द्रिय-वासनाओं को तृप्त करना ही उनका चरम छक्ष्य है। प्रेम तो कल्पतरु है, उसकी उपासना जो मनुष्य जिस मावसे करेगा, उसे उसी वस्तुकी प्राप्ति होगी। जो प्रेमके नागसे अच्छे अच्छे पदार्थोंको ही चाहते हैं, उन्हें वे ही मिलते हैं। जो प्रेमका वहाना बनाकर सुन्दर-सुन्दर विषय भोगना चाहते हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार विषयोंकी ही प्राप्ति होती है, किन्तु जो प्रेमके नामसे प्रेमको ही चाहते हैं और श्रेमके सिंवा यदि त्रिलोकीका राज्य भी उनके सामने आ जाय तो उसे भी वे प्रेमके पीछे ठुकरा देते हैं।

बहुधा लोगोंको कहते छुना है 'खर्गके छुखोंकी तो बात ही क्या है, हम तो मोक्षको भी ठुकरा देते हैं।' ये सब कहनेकी ही बातें हैं, सुन्दर मिठाईको देखकर ही जिनके मुखमें पानी भर आता है, वे खर्गके दिन्य-दिन्य भोगोंको भला कैसे ठुकरा सकेंगे ? वे अज्ञ पुरुष खर्गके छुखोंसे अनिमज्ञ हैं । जिसने चिरकालतक नियमोंका पालन नहीं किया है, उसका चिर अपने वश हो सकेगा, वह कभी प्रेमी वन सकेगा, इसका अनुमान त्रिकालमें भी नहीं किया जाता।

नियमोंको पालन करनेमें सभीको हुँबलाहट होती है, किन्तु जो धीर पुरुष हैं, जिनके ऊपर प्रमुक्ती कृपा है, वे तो मनको मारकर इच्छाके विरुद्ध भी नियमोंका पालन करते हैं और धीरे-धीरे नियमोंके पालनसे उनमें दृढ़ता, तत्परता, नम्नता तथा दीनता और सहनशीलता आदि सद्वृत्तियाँ आने लगती हैं। जो नियमोंसे हुँबलाकर उन्हें छिन्नभिन्न करना चाहते हैं, उनके हृदयमें पहिले तो नियमोंके प्रति हेच उत्पन्न होता है, हेक्से उस नियमके विरुद्ध प्रचार करनेकी इच्छा उत्पन्न होता है। बेचबुद्धिसे किसीके विरुद्ध प्रचार करनेकी इच्छा उत्पन्न होता है। कोभसे उस काममें इतनी अधिक आसिक्त हो जाती है, कि उसके विरुद्ध प्रचार करनेके लिये वह बुरे-बुरे घृणित उपायों-को भी काममें लाने लगता है। उन बुरे कामोंसे ही उसका सर्वस्व नाश हो जाता है।

महाप्रभुका कीर्तन वन्द मकानमें होता था। ऐसा उस समय भक्तोंने नियम बना रखा या, कि अनिधकारियोंके पहुँचनेसे मात्रों में सांसारिकताका समावेश न होने पाने । छोगोंके हदयों में संकीर्तनको देखनेकी उत्सुकता उत्पन्न हुई। उन्हें यह नियम बहुत ही अखरने लगा। उन्हें प्रभुके इस नियमके प्रति झुँझलाहट होने लगी। जो श्रद्धावान् थे, वे तो अपने मनकी झुँझलाहटको रोककर धैर्यके साथ प्रतीक्षा करने छगे और कीर्तनके अन्तर्में उन्होंने नम्रतापूर्वक कीर्तनमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की। उन्हें अधिकारी समझकर दूसरे दिनसे प्रत्रेश करनेकी अनुमित मिल गयी और वे उसी नियमपालनके प्रभावसे जीवनमें उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए सद्वृत्तियोंकी वृद्धिके द्वारा प्रभुके पाद-पद्मोतक पहुँच गये, किन्तु जो उस नियमके कारण अपनी झुँझलाहटको नहीं रोक सके, उन्हें संकीर्तनके प्रति द्वेप उत्पन्न हुआ । द्वेपके कारण वे वैष्णवों-के रात्रु वन गये । संकीर्तनके विरुद्ध प्रचार करने छगे और संकीर्तनको नष्ट करनेके लिये माँति-भाँतिके द्वरे-दुरे उपाय काममें लाने लगे। उनके कृर कमींके द्वारा संकीर्तन नष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत विरोधके कारण उसकी तो अधिकाधिक वृद्धि ही हुई, किन्तु वे दुष्ट-खमावके मनुष्य खयं अधोगतिके अधिकारी हुए। उन्होंने शुभ नियमके प्रति असहिय्णुताके भाव प्रदर्शित करके अपने आपको गड्देमें गिरा दिया। इन विरोतियोंके ही कारण संकीर्तन देशन्यापी बन सका। इस प्रकार इन दुष्ट-पुरुषोंके विरोधसे भी महापुरुषोंके सत्कायोंमें बहुत-सी सहायता मिळती

है। इसलिये सत्पुरुषोंके शुभ कामोंका दुष्ट-प्रकृतिके पुरुष कितना भी विरोध करें, वे उससे धवड़ाते नहीं, किन्तु उस विरोधके कारण और भी दूने उत्साहके साथ उस कार्यमें प्रवृत्त हो जाते हैं।

संकीर्तनके विरोधियोंने संकीर्तनको रोक्तनेके लिये माँति-माँतिके उपाय किये, लोगोंमें उनके प्रति दुरे माव उत्पन्न किये, लोगोंको संकीर्तनके विरुद्ध उमादा, उसकी अनेकों प्रकारसे निन्दा की, किन्तु वे सभी कामोंमें असफल ही रहे।

इस प्रकार महाप्रमु अपने प्रेमी मक्तोंके सहित श्रीकृष्ण-संकीर्तनमें सर्वदा संख्य रहने लगे, िकन्तु कुछ बिर्मुख वृति-वाले पुरुष संकीर्तनके विरोधी वन गये। रात्रिमर संकीर्तन होता या, मक्तगण जोरोंसे 'हरि वोल' 'हिर वोल' की ध्वनि करते। आसपासके लोगोंके निद्रामुखमें विष्न पड़ता, इसल्ये वे माँति-माँतिसे कीर्तनके विरुद्ध माव फैलाने लगे। कोई कहता—'ये सब लोग पागल हो गये हैं, तभी तो रात्रिमर चिल्लाते रहते हैं, क्या वतावें इनके कारण तो सोना भी हराम हो गया है!' कोई कहता—'सब एक-से ही इकड़े हो गये हैं। ज्ञान, योग, तप, जपमें तो बुद्धिकी आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता है। इसमें कुछ करना-धरना तो पड़ता ही नहीं। चिल्लाना ही है, सो सभी तरहके लोग मिलकर चिल्लाते रहते हैं।'

कोई वीचमें ही कह उठता—'अजी, हत्याकी जड़ तो यह श्रीवासिया वामन ही है। मीखके रोट छग गये हैं। माँगकर खाते हैं, मस्ती आ गयी है, चार पैसे पासमें हो गये हैं, उन्हींकी गर्मीके कारण रात्रिभर चिछाता रहता है और भी दस-बीस बेकार छोगोंको इकट्ठा कर लिया है। इसके पीछे हम सभी छोगों-का नाश होगा।

इतनेमें ही एक कहने लगा—'मैंने आज ही सुना है, राजाकी तरफसे दो नावें सभी कीर्तन करनेवालोंको वाँधकर ले जानेके लिये आ रही हैं। साथमें एक फौज भी आवेगी जो श्री-वासके घरको तोइ-फोइकर गङ्गाजीमें वहा देगी और सभी कीर्तन करनेवालोंको पकड़ ले जायगी।'

इस वातसे भयभीत होकर कुछ छोग कहने छगे—'माई, इसमें हमारा तो कुछ दोष है ही नहीं, हम तो साफ कह देंगे, कि हम कीर्तनमें जाते ही नहीं, अमुक-अमुक छोग किवाड़ बन्द करके भीतर न जाने क्या-क्या किया करते हैं!'

कुछ छोगोंने सम्मति दी—'जबतक फौज न आने पाने उससे पहिले ही काजीसे जाकर कीर्तनकी शिकायत कर आने और उसे जता आने, कि इस नेदिनरुद्ध अशास्त्रीय कार्यमें हमारी निल्कुल सम्मति नहीं है। न जाने ये स्त्रियोंको साथ लेकर क्या-क्या कर्म करते रहते हैं! माछूम पड़ता है, ये छोग नाम-मार्गकी पद्धतिसे पञ्च-मकारोंके साथ उपासना करते हैं। ऊपरसे छोगोंको सुनानेके छिये तो जोर-जोरसे श्रीकृष्ण-कीर्तन करते हैं और मीतर मांस, मदिरा, मछली, मैथुन आदि नाम-मार्गियोंके

साधनोंका प्रयोग करते हैं। इससे यही ठीक होगा, कि पहिलेसे ही काजीको जता दें।' यह बात लोगोंको पसन्द आयी और कुछ लोगोंने जाकर नबद्वीपके काजीके सामने संकीर्तनकी शिकायत की। सब बातें सुनकर काजीने कह दिया—'आप लोग किसी बातकी चिन्ता न करें, हम कीर्तनको बन्द करा देंगे।' इस उत्तरको सुनकर शिकायत करनेवाले प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने स्थानोंको लीट आये।

अब तो बाजारमें संकीर्तनके सम्बन्धमें माँति-माँतिकी अफवाएँ उड़ने टगीं। कोई कहता—'इनके जोर-जोरसे चिल्लानेसे
भगवान् भी नाराज हो जाथँगे और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण
देशमें दुर्भिक्ष पड़ने टगेगा।' कोई उसकी बातका नम्नताके
साथ खण्डन करता हुआ कहता—'यह तो नहीं कह सकते कि
भगवान् नाराज हो जायँगे, वे तो घट-घट-च्यापी अन्तर्यामी हैं,
सबके भावोंको जानते हैं और सबकी सहते हैं, किन्तु यदि ये
धीरे-धीरे नाम-स्मरण करें तो क्या इससे पुण्य न होगा! रातभर 'हा-हा हू-हू' मचाते रहनेसे क्या छाम ?'

उसी समय कोई अपने हृदयकी जलनको शान्त करनेके भावसे द्रेषबुद्धिसे कहता—'अब दो ही चार दिनोंमें इन्हें अपनी भक्ति और संकीर्तनका मजा मिल जायगा । श्रीवासकी ख़ैर नहीं है।'

इन सभी बातोंको श्रीवास पण्डित भी सुनते । रोज-रोज सुननेसे उनके मनमें भी कुछ-कुछ मय उत्पन्न होने लगा। वे

į

सोचने लगे—'गौड़ देशका राजा हिन्दू तो है नहीं। हिन्दू-धर्म-का निरोधी यनन है, यदि नह ऐसा करे भी तो कोई आश्चर्य नहीं, फिर हमारे बहुत-से हिन्दू माई ही तो संकीर्तनके निरुद्ध काजीके पास जाकर शिकायत कर आये हैं। ऐसी स्थितिमें बहुत सम्भव है, हम सब लोगोंको माँति-माँतिके कष्ट दिये जायँ।'

लोगोंके मुखसे ऐसी-ऐसी बातें छुनकर कुछ भोले भक्त तो बहुत ही अधिक डर गये। वे श्रीवास पण्डितके पास आकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिये। कोई-कोई तो भयभीत होकर यहाँतक कहने लगे कि यदि ऐसा ही हो तो योड़े दिनके लिये हमलोगोंको देश छोड़कर चले जाना चाहिये। उन सबकी बातें छुनकर श्रीवास पण्डितने कहा—'भाई, अब जो होना होगा सो होगा। श्रीवृसिंह भगवान् सब भलाही करेंगे। हम श्रीकृष्ण-कीर्तन ही तो करते हैं। देखा जायगा। जो कष्ट आवेगा, उसे सहेंगे।' श्रीवास पण्डितने भक्तोंको तो इस माँति समझा दिया, किन्तु उनके मनमें भय बना ही रहा। तो भी उन्होंने अपने मनोगत भावोंको प्रभुके सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रभु तो सबके भावोंको समझनेवाले थे, उन्होंने भक्तोंके भावोंको समझ लिया कि ये यवन राजाके कारण कुछ भयभीत-से हो गये हैं, इसलिये इन्हें निर्भय कर देना चाहिये।

एक दिन प्रमुने अपने सम्पूर्ण शरीरमें सुगन्धित चन्दन लगाया, घुँघराले काले-काले सुन्दर बालोंमें सुगन्धित तैल बाला। मुख्यवान् स्वच्छ और महीन वस्न पहिने और साथमें दो-चार मक्तोंको लेकर गङ्गा-किनारेकी ओर चल पड़े ! उनके अरुण अघर पानकी लाली लगनेसे और भी अत्यधिक अरुण वन गये थे। नेत्रोंमेंसे प्रसन्तता प्रकाशित हो रही थी, मुखकमछ शरद् पूर्णिमाके चन्द्रके समान खिला हुआ था। वे मन्द-मन्द मुस्कानके साथ भक्तोंके आनन्दको वर्धन करते हुए गङ्गाजीके घाटोंपर इधर-से-उधर टहलने लगे । जो सारियक प्रकृतिके भगवत्-भक्त थे, वे तो प्रभुके अद्भुत रूपलायण्यको देखकर मन-ही-मन परम प्रसन्न हो रहे थे, किन्तु जो बहिर्मुख वृत्तिके निन्दक पुरुष थे, वे अपसमें भाँति-भाँतिकी आले।चना-प्रत्याले।चना करने छगे। परस्परमें एक दूसरेसे कइने लगे—'यह निमाई पण्डित भी अजीव आदमी मालूम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं है। सम्पूर्ण शहरमें हल्ला हो रहा है, कु सेना पकड़ने आवेगी और सबसे पहिले निमाई पण्डितको ही बाँधकर नावपर चढ़ाया जायगा । इन सत्र वार्तोको सुननेपर भी यह राजपुत्रके समान वन-ठनकर हँसता हुआ घूम रहा है। इसके चेहरेपर सिकुइन मी नहीं माळ्प पड़ती। वड़ा विचित्र पुरुष है!

कोई-कोई कहता—'अजी, सत्र झूठी वार्ते हैं, न फीज आती है और न नात्र ही आ रही है। सत्र चंडूखानेकी गप्पें हैं।'

दूसरा इसका ज़ोरोंसे खण्डन करके कहता—'वाह साहब!ं आप गप्प ही समझ रहे हैं, कल काजीसाहव खयं कहते थे। 'हाय कङ्गनको आरसी क्या' कल आप प्रत्यक्ष ही देख लेना।" इस प्रकार लोग माँति-माँतिसे अपने अपने अनुमानोंको दौड़ा रहे थे। महाप्रमु भक्तोंके साथ आनन्दमें विहार कर रहे थे। इसी बीच एक प्रमुके पुराने परिचित पण्डित गङ्गाजीपर सन्ध्या करते हुए मिले। प्रमुको देखकर उन्होंने इन्हें प्रणाम किया, फिर आपसमें वार्तालाप होने लगा। बार्तो-ही-बार्तोमें पण्डितने कहा—'भाई, सुन रहे हैं, तुम्हें पकड़नेके लिये राजाकी तरफसे सेना आ रही है। सम्पूर्ण शहरमें इसकी गरम अफनाह है। यदि ऐसी ही बात है, तो तुम कुछ दिनके लिये नवहीप छोड़कर कहीं अन्यत्र ही चले जाओ। राजाके साथ विरोध करना ठीक नहीं। फिर ऐसे राजाके साथ जो हमारे धर्मका स्त्रयं विरोधी हो। हमारी राय तो यही है, कि इस समय तुम्हें मैदान छोड़कर भाग ही जाना चाहिये, आगे जैसा तुम उचित समझो।'

प्रमुने कुछ उपेक्षाके साथ कहा—'अजी जो होगा सो होने दो, अब गौड़ छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं! यदि दूसरी जगह जायँगे तो वहाँ क्या बादशाह सेना मेजकर हमें पकड़कर नहीं मँगा सकता! इससे यहीं अच्छे हैं। जो कुछ दु:ख पड़ेगा, उसे सहेंगे। शुभ कार्मोकी ऐसे समयमें ही तो परीक्षा होती है, दु:ख ही तो धर्मकी कसौटी है। देखना है कितने इसपर खरे उतरते हैं।' यह सुनकर पण्डित चुप हो गये। प्रमु श्रीवास पण्डितके मकानकी ओर चल पड़े।

## श्रीनृसिंहावेश

कि कि सिंहस्ततः किं नरसदृशवपुरेंच चित्रं गृहीतो नैतादृक् कापि जीवोऽद्भुतमुपनय मे देव संप्राप्त एपः। चापं चापं न चापीत्यहहहहहा कर्कशत्वं नखानां इत्यं दैत्येन्द्रवक्षः खरनखमुखरैर्जिझिवान् यः स नोऽन्यात्॥

(सु॰ र॰ मां॰ २०। ११)

श्रीवास पण्डित नृसिंह भगवान्के उपासक थे, वे अपने पूजागृहमें वैठे हुए भक्तिभावसे नृसिंह भगवान्का विधिवत् पूजन कर रहे थे। इतनेहीमें उन्हें अपने घरके किवाड़ोंपर जोरसे खट-खटकी आवाज सुनायी पड़ी, मानों कोई जोरोंके साथ किवाड़ोंको खड़खड़ा रहा हो। श्रीवासका घ्यान भंग हुआ। वे डर-से

#हिरययकशिपु श्रपने सेवकसे पूजता है—'कौन है, कौन है ?'सेवक फहता है—'प्रमो ! सिंह है ।' तब पूजता है—'तब क्या हुआ, सिंह है तो होने दो ।' सेवक कहता है—'प्रमो ! उसका शरीर मनुष्यके समान है, यही तो महान् आश्चर्यको वात है ।' यह सुनकर हिरययकशिपु कहने कगा—'इस प्रकारका अद्धृत जीव तो श्राजतक मैंने कभी देखा नहीं, अच्छा उसे मेरे पास ले शास्रो ।' जहदीसे सेवक वोल एठा—'देखिये प्रमो ! यह वह आ ही गया ।' हिरययकशिपुने जल्दीसे धनुप माँगते हुए कहा—'चनुप ! पनुप !' नौकरोंकी बुद्धि श्रष्ट ही हो गयी थी, उन्होंने कहा—'उसके पास धनुप नहीं है, श्रोहो ! कोहो ! उसके तो यहे-बड़े ककीर और तीषण नखोंसे दैत्येन्द्र हिरययकशिपुके वचःस्यलको विदीर्श कर दिया । ऐसे नुर्सिह भगवान् हमलोगोंकी रचा करें । गये कि किवाड़ोंको इतने जोरसे कौन खड़खड़ा रहा है। उन्होंने पूछा—'कौन है ?' बाहरसे आवाज आयी—'जिसका तुम पूजन कर रहे हो, जिसे अबतक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे, उसे प्रत्यक्ष देख हो।' यह सुनकर श्रीवास पण्टित कुछ सिटिपटा-से गये और उन्होंने डरते-डरते किवाड़ खोछे। इतनेमें ही श्रीवास क्या देखते हैं, कि अद्भुत रूप-छावण्यसे युक्त राचीनन्दन श्रीविश्वम्भर निर्भय भावसे पूजागृहमें चले जा रहे हैं। वे जाते ही पूजाके सिंहासनपर विराजमान हो गये। श्रीवास पण्डितको ऐसा प्रतीत हुआ, कि साक्षात् विष्णु मगवान् विश्वम्भरके रूपमें प्रकट हुए हैं, उनके चार हाथोंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे हैं। गलेमें वैजयन्ती-माला पद्मी हुई है, एक बड़े भारी मत्त सिंहकी भाँति बार-बार हुंकार कर रहे हैं। श्रीवास प्रभुके ऐसे भयङ्कर रूपको देखकर भयभीत-से हों गये।

मगवान्के सिंहासनपर बैठे-ही-बैठे प्रभु घोर गम्भीर खरसे सिंहकी भाँति दहाइते हुए कहने लगे—'श्रीवास! अभीतक तुमने हमें पहिचाना नहीं। नाड़ा (अद्वैताचार्य) तो हमारी परीक्षा करनेके ही निमित्त शान्तिपुर चले गये। तुम्हें किसी प्रकारका भय न करना चाहिये। हम एक-एकं दुष्टका विनाश करेंगे। भक्तोंको कष्ट पहुँचानेवाला कोई भी दुष्ट हमारे सामने बच न सकेगा। तुम घबड़ाओ नहीं। शान्त-चित्तसे हमारी स्तुति करो।' प्रभुके इस प्रकार आश्वासन देनेपर श्रीवास पण्डित कुछ देर बाद प्रेममें विद्वल होकर गद्गद-कण्ठसे स्तुति करने लगे—

नौमीड्य तेऽस्रवपुषे तडिद्म्यराय
गुञ्जावतंसपिणिच्छलसन्मुखाय ।
वन्यस्तर्भे कवलवेत्रविषाणवेणुलक्ष्मिश्रये सृदुपदे पशुपाङ्गजाय॥
(श्रीमद्वा• प्०१०।१४।१)

इस श्लोकको पढ़नेके अनन्तर वे दीन भावसे कहने ठमे— 'विश्वम्भरकी जय हो, विश्वरूप अग्रजकी जय हो, शची-नन्दनकी जय हो, जगनायप्रियकी जय हो, गौर सुन्दरकी जय हो, मदनमोहनकी जय हो, चृसिंहरूपधारी भगवान्की जय हो, भक्तभयहारी भगवान्की जय हो, भक्तभयभञ्जन प्रमुकी जय हो।

इतने दिनोंसे में अज्ञानान्धकारमें इधर-उधर भटक रहा था। आज गुरुरूपसे प्रमु साक्षात् आपके दर्शन हुए। आज आपने अपना असली खरूप प्रकट करके मुझ पामर प्राणीको परम पावन बना दिया। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप

<sup>#</sup> हे भक्तभयहारी भगवन् ! श्राप प्रसन्न हों, मैं आपकी स्तृति करता हूँ। प्रभो ! श्रापकी मेघके समान सलोनी श्यामसुन्दर मूर्ति है, शरीरपर विजलीके समान चमकीला पीताम्बर शोभायमान है, गुक्षाओं के भूषणोंसे सथा सयूरपिन्छके सुकुटसे श्रापका श्रीमुख देदीच्यमान है। गलेमें वनसाला विराजमान है, एक हाथमें दही-भातका कौर लिये होनेसे तथा अन्य स्थानों में लक्कटो, नरसिंहा श्रीर मुरलीसे आपकी शोभा श्रत्यन्त ही बढ़ी हुई है। आपके चरणयुगल बढ़े ही कोमल हैं और नन्दबाबाको श्राप पिता कहकर पुकारते हैं। ऐसे आपके लिये-केवल आपकी ही प्राप्ति-के निमित्त —मैं प्रणाम करता हूँ।

ही शिव हैं। सृष्टिके आदिकारण आप ही हैं। आपकी जय हो।'

श्री गासके इस प्रकार स्तोत्र-पाठ करनेपर प्रभुने उन्हें आज्ञा दी कि 'तुम अपने सम्पूर्ण परिवारके सहित हमारी पूजा करो और हमसे मनोत्राञ्छित वरदान माँगो।' प्रमुकी आज्ञा शिरोधार्य करके श्रीवास पण्डितने अपने घरकी सम्पूर्ण स्नियोंको, बाल-बचे तथा दास-दासियोंको एकत्रित किया और सभी मिल-कर आनन्द और उल्लासके साथ प्रमुकी पूजा करनेके लिये उचत हो गये । पिताके समान पुज्य और वृद्ध श्रीवास पण्डित इस वातको विलकुल भूल ही गये, कि ये हमारे मित्र पण्डित जगन्नाय मिश्रके छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हमने गोदीमें खिलाया है. और जो हमारा सदा पिताके समान सम्मान करते हैं। उस समय उन्हें यह पूर्ण भाव हो गया था, कि साक्षात् नृतिह भगवान् ही प्रकट हुए हैं । इसीछिये त्रिष्णुप्राके निनित्त जितनी सामग्री एकत्रित की थी, वह सन-की-सन प्रमुकी पूजामें लगा दी। श्रीवासके घरकी स्त्रियोंने अपने-अपने हाथोंसे प्रमुके गलेमें मालाएँ पहिनायी। उनके मस्तक्रके ऊपर पुष्प चढ़ाये और उन्हें साष्टाङ्ग अणाम किया। प्रभुने भी उनके मस्तकोंपर अपना चरण रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया---'तुम सबकी हममें भक्ति हो।' इस प्रकार सुभीने मिलकर भक्तिभावके साथ प्रभुका पूजन किया।

इसके अनन्तर जोरोंसे हुंकार करते हुए प्रभुने गम्भीर स्त्ररमें कहा—'श्रीवास! तुम्हें चिन्ता न करनी चाहिये। तुम अनन्य-

मावसे हमारा ही तो स्मरण-कीर्तन करते हो, फिर डरकी क्या वात ? वादशाहकी क्या ताकत है जो हमारे विरुद्ध कुछ कर सकेगा ? यदि वैष्णवोंको पकड़नेके छिये नाव आवेगी तो सबसे पहिले नावमें हम ही चढ़ेंगे और जाकर बादशाहसे कहेंगे, कि तुमने कीर्तन रोकनेकी क्यों आज्ञा दी है ? यदि काजियोंके कहनेसे तुमने ऐसा किया है, तो उन्हें यहाँ बुलाओ और वे अपने शास्त्रके विश्वासके अनुसार प्रार्थना करके समीसे 'अल्लाह' या 'खुदा' कहलवावें। नहीं तो हम सभी हिन्दू, यवन, पशु, पक्षी आदि जीवोंसे कृष्ण-कृष्ण कहलाते हैं। इस प्रकार सभी जीवोंके मुखसे श्रीकृष्ण-कीर्तन कराकर हम संकीर्तनका महत्व प्रकाशित करेंगे और यवनोंसे भी कृष्ण कहलायेंगे। यदि इतनेपर भी वह न मानेगा तो हम उसका संहार करेंगे । तम किसी बातकी चिन्ता मत करो । निर्भय रहो । हम तुम्हें अभी बताते हैं कि यह सत्र किस प्रकार हो सकेगा।' इतना कहकर प्रभुने श्रीवास पण्डिल-की भतीजीको अपने पास बुलाया । उसका नाम नारायणी था, उसकी अवस्था लगभग चार वर्षकी होगी । प्रमुने उसे अपने पासः बुलाकर कहा-'बेठी ! नारायणी ! तुम श्रीकृष्णप्रेममें उन्मक्त होकर रुदन तो करो !' वस, इतना सुनना था, कि वह चार वर्षकी वालिका श्रीकृप्णप्रेममें मूर्छित होकर गिर पड़ी और जोरोंसे 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण !!' कहकर रुदन करने छगी । उसके इस प्रकार रुदनको सुनकर सभी स्त्री-पुरुष आश्चर्यसागरमें गोते खाने छगे। सभीकी आँखोंसे आँसू वहने छगे।

हँसते-हँसते प्रभुने कहा—'इसी प्रकार हम सबसे कृष्ण-कीर्तन करायेंगे।' इस प्रकार श्रीवासको आश्वासन देकर प्रभु मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े और बहुत देरके अनन्तर होशमें आये। होशमें आनेपर आप आश्चर्यके साथ इधर-उधर देखने छगे और बोले—'पण्डितजी! मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने कोई चपलता तो नहीं कर डाली? आप तो मेरे पिताके समान हैं, मेरे सभी अपराधोंको आप सदासे क्षमा करते आये हैं। यदि मुझसे कोई चपलता हो भी गयी हो तो उसे क्षमा कर दीजियेगा। मुझे कुछ भी माल्प नहीं है, कि मैं यहाँ कैसे आया और मैंने क्या क्या कहा?'

प्रभुकी इस प्रकार भोली-भाली वातें सुनकर श्रीवास पण्डितने विनीत-भावसे कहा—'प्रभो ! मुझे चिरकालतक श्रममें रखा, अब फिरसे मुझे श्रममें न डालिये, मेरी अब छलना न कीजिये । अब तो मुझे आपका सत्खरूप माळ्म पड़ गया है, आपके चरणोंमें मेरा इसी प्रकार अनुराग बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिये ।' श्रीवासके ऐसा कहनेपर प्रभु मन-ही-मन प्रसन्न हुए और कुछ लजाते हुए-से अपने घरकी ओर चले गये



## श्रीवाराहावेश

नमस्तस्मै वराहाय हेलयोद्धरते महोम्। खुरमध्यगतो यस्य मेनः खुरखुरायते॥# (सु० २० भां०११। २३)

'आवेश' उसे कहते हैं, कि किसी एक अन्य शरीरमें किसी मिन शरीरीके गुणोंका कुछ कालके लिये आवेश हो जाय। प्रायः छोकमें खी-प्रशोंके ऊपर भूत, प्रेत, यक्ष, राक्षस तथा देव-दानरोंके आवेश आते देखे गये हैं। जो जैसी प्रकृतिके पुरुष हेते हैं, उनके ऊर वैसे ही आवेश भी आते हैं। देवताओंका भावेश सातिक प्रकृतिके ही लोगोंके ऊपर आवेगा । यक्ष-राक्षसों-का आवेश राजस-प्रकृतिके ही शरीरोंमें प्रकट होगा और जो घोर तामस प्रकृतिके पुरुष हैं, उन्हींके शरीरमें भूत-पिशाचोंका आवेश आता है । सभीके शरीरोंमें आवेश हो. यह बात नहीं । कभी किसी विरले ही शरीरमें आवेश होता हुआ देखा जाता है। वह क्यों होता है और किस प्रकार होता है इसका कोई निश्चित नियम नहीं । जिस देव, दानव अथवा भूत-पिशाचने चिन् सरीरको अपने उपयुक्त समझ हिया, उसीमें प्रवेश करके वह अपने भावोंको व्यक्त करता है।

क्ष उन श्रीवराह भगवान्को नमस्कार है, जिन्होंने पातालमें गयी हुई पृथ्वीका वात-की-वातमें ही उद्धार कर दिया और जिनके खुरोंके श्राचातसे सुमेर-पर्व त भी खुरखुर शब्द करने छगा था।

इसके अतिरिक्त भगवान्के कलावतार, अंशावतार आदि अवतारोंके मध्यमें एक आवेशावतार भी होता है। किसी महान् कार्यके लिये किसी विशेष शरीरमें भगवान्का आवेश होता है और उस कार्यको पूरा करके फौरन ही वह आवेश चला जाता है। भगवान् तो 'कर्तुमकर्नुमन्यथाकर्तुम्' सभी कुछ करनेमें समर्थ हैं, उनकी इच्छामात्रसे बड़े-बड़े दुष्टोंका संहार हो सकता है, किन्तु भक्तोंके प्रेमके अधीन होकर, उन्हें अपनी असीम कृपाका महत्व जतानेके निमित्त तथा अपनी लीला प्रकट करनेके निमित्त वे भाँति-भाँतिके अवतारोंका अभिनय करते हैं। वास्तवमें तो वे नाम, रूप तथा सभी प्रकारके गुणोंसे रहित हैं।

जिस प्रकार पृथ्वीको दुष्ट क्षत्रियोंके अत्याचारसे पीड़ित देख-कर महर्षि परशुरामके शरीरमें भगवान्का आवेश हुआ और पृथ्वीको दुष्ट क्षत्रियोंसे हीन करके शीप्र ही वह आवेश अदृश्य हो गया, फिर परशुरामजी शुद्ध ऋषि वन आजतक भी महेन्द्र-पर्वतपर बैठे तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार आवेशावतार किसी विशेष कार्यकी सिद्धिके निमित्त होता है और वह अधिक दिनतक ठहरता भी नहीं। द्रौपदीके चीर खींचनेपर भगवान्का चीरावतार भी हुआ था और क्षणभरमें ही द्रौपदीकी छाज रखकर वह अदृश्य भी हो गया।

इसी प्रकार अत्र प्रभुक्ते भी शरीरमें भिन्न-भिन्न अवतारोंके आवेश होने छगे। जिस समय ये आवेशात्रस्थामें होते, उस समय इसी अवतारके गुणोंके अनुसार बर्ताव करने छगते और जब वह आवेश समाप्त हो जाता, तब आप एक अमानी भक्तकी माँति बहुत ही दीनताका वर्ताव करने छगते । भक्तोंकी पद-रजको अपने मस्तकपर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते---'मुझे श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति कव हो सकेगी ! आप छोग मुझे श्रीकृष्ण-प्राप्तिका उपाय बतावें । मैं अपने प्यारे श्रीकृष्णसे कैसे मिल सकूँगा ?' इस प्रकार इनके जीवनमें दो भिन्न-भिन्न भाव प्रतीत होने लगे। भावावेशमें तो भगवत्-भाव और साधारणरीत्या भक्त-भाव । जो इनके अन्तरङ्ग भक्त थे, वे तो इनमें सर्वकालमें भगवत्-भावना ही रखते और ये कितनी भी दीनता प्रकट करते तो भी उससे उनके भावमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो साधारण थे, वे सन्देहमें पड़ जाते कि यह बात क्या है ! कोई कहता-- 'ये साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं।' कोई कहता--'न जाने किसी देवी-देवताका आवेश होता हो ।' कोई-कोई इसे तान्त्रिक सिद्धि भी वताने छगे। प्रमुके शरीरमें कुछ श्रीकृष्ण-छीटाओंका भी भक्तोंने उदय देखा था। कमी तो ये अक्रूर-छीछा करते, कमी गोपियोंके विरहमें रुदन करते थे।

मुरारी गुप्त वराह भगवान्के उपासक थे। एक दिन मुरारी गुप्त वराह भगवान्के स्तोत्रका पाठ कर रहे थे। प्रभु दूरसे ही स्तोत्रपाठ सुनकर वराहकी भाँति जोरोंसे गर्जना करते हुए 'शूकर-शूकर' ऐसा कहते हुए मुरारी गुप्तके घरकी ओर चले। उस समय इनकी प्रकृतिमें मुरारी गुप्तने सभी वराहावतारके. गुणोंका अनुभव किया। प्रभु दोनों हाथोंको पृथ्वीपर टेककर हाय-पैरोंसे विल्कुल वराहकी भाँति चलने लगे। रास्तोमें एक बड़ा पीतलका जलपूर्ण कलश रखा था। प्रमुने उसे अपनी डाइसे उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया और आप सीघे गुप्त महाश्यके पूजागृहमें चले गये। वहाँ जाकर आप आसनासीन हुए और मुरारीसे कहने लगे—'मुरारी! तुम हमारी स्तुति करो।'

मुरारीने हाथ जोड़े हुए अति दीनमावसे कहा—'प्रभो ! आपकी महिमा वेदातीत है। वेद, शास्त्र आपकी महिमाको पूर्ण-रीतिसे समझ ही नहीं सकते। श्रुतियोंने आपका 'नेति' 'नेति' कहकर कथन किया है। आप अन्तर्यामी हैं। शेषजी सहस्र मुखोंसे अहर्निश आपके गुणोंका निरन्तर कथन करते रहते हैं तो भी प्रलयके अन्ततक आपके समस्त गुणोंका कथन नहीं कर सकते। फिर मैं अझ प्राणी भटा आपकी स्तुति कैसे कर सकूँगा ?'

प्रभुने उसी प्रकार गम्भीर स्वरमें कहा—'मुरारी! तुम्हें भय करनेकी कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तनमें विष्न करेगा, मैं उसका संहार करूँगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो। तुम निर्भय रहो। नाम-संकीर्तनद्वारा मैं जगदुद्धारका कार्य करूँगा।' यह कहते-कहते प्रभु अचेत-से हो गये और वहीं स्िकृत होकर गिर पड़े। कुछ कालके अनन्तर प्रभु प्रकृतिस्य हुए और मुरारीसे फिर उसी प्रकारकी अधीरताकी बातें करने लगे। मुरारी गुप्त तो इनके प्रभावका पहिले ही परिचय प्राप्त कर चुके थे। इसलिये उनके भावमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु इस प्रकार मुरारीको अपने दर्शनोंसे कृतार्थ

करके घरकी ओर चले गये। इसी प्रकार भक्तोंको अनेक भावों और लीटाओंसे प्रमु सदा आनन्दित और सुखी बनाते हुए श्रीकृष्ण-कीर्तनमें संट्या बनाये रखते थे।

एक दिन संकीर्तन करते-करते प्रमुने बीचमें ही कहा— 'निदयामें अब जीव्र ही एक महापुरुष आनेवाले हैं, जिनके हारा नवहीपके कोने-कोने और घर-घरमें श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रचार होगा।' प्रमुके मुखसे इस बातको सुनकर सभी भक्तोंको परम प्रसन्तता प्राप्त हुई और वे आनन्दके उद्रेकमें और अधिक उत्साहके साथ नृत्य करने लगे। मक्तोंको दढ़ विश्वास या कि प्रमुने जो बात कही है, वह सत्य ही होगी।

इस वातको चार-पाँच ही दिन हुए होंगे, कि एक दिन संकीर्तनके अनन्तर प्रमुने मक्तोंसे कहा—'मेरे अप्रज, मेरे परम सखा, मेरे बन्धु और मेरे वे सर्वस्व महापुरुष अवधूनके वेशमें नवद्वीपमें आ गये हैं, अब तुम लोग जाकर उन्हें खोज निकालो।' प्रमुकी ऐसी आज्ञा पाकर मक्तगण उन अवधूत महापुरुषको खोजनेके लिये चले। पाठकोंको उत्सुकता होगी, कि ये निमाईके सर्वस्व अवधून-वेशमें कीन महापुरुष थे! असल-में ये अवधूत नित्यानन्द जी ही थे, जो गौर-मक्तोंमें 'निमाईके माई निताई' के नामसे पुकारे जाते हैं। पाठकोंको इनका परिचय अगले अध्यायमें मिलेगा।



निताई

## निमाईके भाई निताई

पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः काप्यतिदुष्करम्। तस्य पुत्री भवेद्वश्यः समृद्धीधार्मिकः सुधीः॥\* (सु० र० भां० ६४। ६)

विधिका विधान भी वड़ा ही विचित्र है, कभी-कभी एक ही माताके उदरसे उत्पन्न हुए दो भाई परस्परमें शत्रुभावसे बर्ताव करते हुए देखे गये हैं। वालि-सुग्रीव, रावण-विभीषण, कर्ण-अर्जुन आदि सहोदर भाई ही थे, किन्तु ये परस्परमें एक दूसरे-की मृत्युका कारण वने हैं। इसके विपरीत विभिन्न माता-पिताओं-से उत्पन्न होकर उनमें इतना अधिक प्रेम देखनेमें आता है, कि इतना किसी विरले सहोदर भाईमें भी सम्भवतया न हो। इन सब बातोंसे यही अनुमान किया जाता है, कि प्रत्येक प्राणी पूर्व-

<sup>%</sup> जिन्होंने किसी पुर्य सीर्थमें रहकर किसी प्रकारका घोर और दुष्कर तप किया है, उन्होंके यहाँ इन्द्रियोंको वक्षमें करनेवाला, समृद्ध-शाली धार्मिक अथवा विद्वान् पुत्र उत्पन्न होता है। फिर चाहे वह तप किसी भी जन्ममें क्यों न किया हो। बिना पूर्वजन्मोंके सुकृतोंसे गुणी अथवा धार्मिक पुत्र नहीं हो सकता।

जन्मके संस्कारोंसे आबद्ध है। जिसका जिसके साथ जितने जन्मोंका सम्बन्ध होगा, उसे उसके साथ उतने ही जन्मोंतक उस सम्बन्धको निभाना होगा। फिर चाहे उन दोनोंका जन्म एक ही परिवार अथवा देशमें हो या विभिन्न जाति-कुछ अथवा प्राममें हो। सम्बन्ध तो पूर्वकी ही माँति चछा आवेगा। महाप्रमु गौराङ्गदेवका जन्म गौड़देशके सुप्रसिद्ध निदया नामक नगरमें हुआ। इनके पिता सिछहट-निवासी मिश्र ब्राह्मण थे, माता नवद्दीपके सुप्रसिद्ध पण्डित नीछाम्बर चक्रवर्ताकी पुत्री थी। ये स्वयं दो माई थे। बड़े माई विश्वरूप इन्हें पाँच वर्षका ही छोड़-कर सदाके छिये चछे गये। अपने माता-पिताके यही एकमात्र पुत्र थे इसिछिये चाहे इन्हें सबसे छोटा कह छो या सबसे बड़ा। इनके माताके दूसरी कोई जीवित सन्तान ही विद्यमान नहीं थी।

श्रीनित्यानन्दका जन्म राढ़देशमें हुआ। इनके माता-पिता राढ़ीश्रेणीके ब्राह्मण थे, ये अपने सभी भाइयोंमें बड़े थे, किन्तु इनके छोटे भाइयोंका कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौन थे और कितने थे ? ये गौराङ्गके बड़े भाईके नामसे प्रसिद्ध हुए और गौरमकोंमें संकीर्तनके समय गौरसे पहिले निताईका ही नाम आता है।

भजो निताई गौर राधे श्याम । जपो हरे कृष्ण हरे राम॥

इस प्रकार इन दोनोंका पाश्चमौतिक शरीर एकस्थानीय रजवीर्यका न होते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत्त्वकी बनी हुई थी। इनका शरीर पृथक्-पृथक् देशीय होनेपर भी इनका अन्तःकरण एक ही था, इसीलिये तो 'निमाई और निताई' दोनों भन्न-भिन्न होते हुए भी अभिन्न समझे जाते हैं।

प्रभु नित्यानन्दजीका जन्म वीरभूमि जिलेके अन्तर्गत 'एक-चाका' नामक एक छोटे-से प्राममें हुआ था, इनके प्रामसे थोड़ी दूरपर मोड़श्वर ( मयूरेश्वर ) नामका एक वहुत ही प्रसिद्ध शिव-लिङ्ग था। आजकल वहाँ मयूरेश्वर नामक एक ग्राम भी बसा है, जो वीरभूमिका एक थाना है | नित्यानन्द प्रभुके पिताका नाम हाड़ाई ओझा और माताका नाम पद्मावतीदेवी था। ओझा-दम्पति विष्णुभक्त थे । विना परमभागवत और सद्वैष्णव हुए उनके घरमें नित्यानन्द-जैसे महापुरुषका जन्म हो ही कैसे सकता था ? उस समय साम्प्रदायिक संकुचितताका इतना अधिक प्राबल्य नहीं था । प्रायः सभी सम्प्रदायोंके माननेवाले वैष्णव, स्मार्तमृतानुसार ही अपनेको वैष्णव मानते थे । उपास्य-देव तो उनके विष्णु ही होते थे, विष्णुपूजनको ही प्रधानता देते हुए वे अन्य देवताओंकी भी समय-समयपर भक्तिभावसे पूजा किया करते थे । अपनेको श्रीवैष्णव-सम्प्रदायके अनुयायी कहने-वाले कुछ पुरुष जो आज शिवपूजनकी तो बात ही क्या त्रिपुण्डू, विल्वपत्र और रुद्राक्ष आदिके दर्शनोंसे भी घृणा करते हैं, पूर्व-काल्में उनके भी सम्प्रदायमें कई शिवोपासक आचार्योंका चृत्तान्त मिलता है । अस्तु, हाङाई पण्डित वैष्णव होते हुए भी नित्यप्रति मोदेश्वरमें जाकर बड़े भक्ति-भावसे शिवजीकी पूजा किया करते थे। शिविङ्किकी तो सभी देवताओंकी भावनासे पूजा की जा सकती है।

हाङ्ाई पण्डितके वंशमें सदासे पुरोहित-वृत्ति होती चली आयी थी। इसिळिये ये भी थोड़ी-वहुत पुरोहिती कर रूते थे। घरमें खाने-पहिननेकी कमी नहीं थी, किन्तु इनका घर सन्तानके विना सूना या, इसिलये ओझा-दम्पतिको यही एक भारी दुःख था। एक दिन पद्मावतीदेवीको स्वप्नमें प्रतीत हुआ कि कोई महापुरुष कह रहे हैं---'देवि ! तुम्हारे गर्भसे एक ऐसे महापुरुष-का जन्म होगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रचार होगा और वे जगन्मान्य महापुरुष समझे जायँगे।' प्रायः देखा गया है कि सारिक्क प्रकृतिवाले पुरुषोंको छुद्ध भावसे शयन करनेपर रात्रिके अन्तमें जो स्वप्न दीखते हैं वे सच्चे ही होते हैं। भाग्यवती पद्मावतीदेवीका भी स्वप्न सचा हुआ। यथासमय उनके गर्भ रहा और शाके १३९५ में माधके शुक्र-पक्षमें पद्मावतीदेवीके गर्भसे एक पुत्र-रत उत्पन्न हुआ । पुत्रका नाम रक्ला गया नित्यानन्द । आगे चलकर ये ही नित्यानन्द प्रमु अथवा 'निताई' के नामसे गौर-भक्तोंमें वलरामके समान पूजे गये और प्रसिद्ध हुए।

वालक नित्यानन्द देखनेमें वड़े ही सुन्दर थे। इनका शरीर इकहरा और लावण्यमय था। चेहरेसे कान्ति प्रकट होती थी, गौर वर्ण था, आँखें बड़ी-बड़ी और स्वच्छ तथा सुहावनी थीं, इनकी बुद्धि बाल्यकालसे ही बड़ी तीक्ष्ण थी। पाँच वर्षकी अवस्थामें इनका विद्यारम्भ-संस्कार कराया गया। विद्यारम्भ-संस्कार होते ही ये खूव मनोयोगके साथ अध्ययन करने छगे। थोडे ही समयमें इन्हें संस्कृत-साहित्य तथा व्याकरणका अच्छा ज्ञान हो गया । ये पाठशालाके समयमें तो पढ़ने जाते, शेप समयमें वालकोंके साथ खूव खेल-कूद करते । इनके खेल अन्य साधारण प्राकृतिक वालकोंकी माँति नहीं होते थे। ये वालकोंको साथ लेकर छोटी ही उम्रसे श्रीकृप्ण-ळीळाओंका अभिनय किया करते। किसी वाळकको श्रीकृष्ण बना देते, किसीको ग्वाल-वाल और आप स्वयं बलराम बन जाते। कभी गौ-चारण-छीला करते, कभी पुलिन-भोजनका अभिनय करते और कभी मथुरा-गमनकी लीला बालकोंसे कराते । इन्हें ये लीलाएँ किसने सिखा दीं और इन्होंने इनकी शिक्षा कहाँ पायी, इसका किसीको कुछ भी पता नहीं चलता । ये सभी शास्त्रीय लीला ही किया करते।

कमी-कमी आप रामायणकी छीछाओंको बाछकोंसे कराते। किसीको राम बना देते, किसीको भरत, रात्रुच्न और आप स्वयं छक्ष्मण बन जाते। रोष बाछकोंको नौकर-चाकर तथा रीछ-वानर बनाकर भिन्न-भिन्न स्थानोंकी छीछाओंको करते। कभी तो बनगमनका अभिनय करते, कभी चित्रकूटका भाव दर्शातें और कभी सीता-हरणका अभिनय करते। एक दिन आप छक्ष्मण-मूच्छांकी छीछा कर रहे थे। आप स्वयं छक्ष्मण बनकर मेघनादकी

शक्तिसे बेहोश होकर पड़े थे। एक लड़केको हन्मान् बनाकर सिक्षीवन लानेके लिये मेजा। वह लड़का छोटा ही था, इन्होंने जैसे बताया उसे भूल गया। ये वहुत देरतक वेहोश बने पड़े रहे। सचमुच लोगोंने देखा कि इनकी नाड़ी वहुत ही धीरे-धीरे चल रही है। बहुत जगानेपर भी ये नहीं उठते हैं। इसकी सूचना इनके पिताको जाकर बालकोंने दी। पिता यह सुनकर 'दौड़े आये और उन्होंने भी आकर इन्हें जगाया, किन्तु तो भी नहीं जगे। तब तो पिताको बड़ा भारी दुःख हुआ। जो बालक इनके पास रामरूपसे बैठा रुदन कर रहा था, उसे याद आयी और उसने हन्मान् बननेवाले लड़केको बुलाया। जब हन्मान्-जी सिक्षीवन लेकर आये और इन्हें वह सुँघायी गयी तब इनकी मुन्छी भंग हुई। इस प्रकार ये बाल्यकालसे ही भाँति-भाँतिकी शास्त्रीय लीलाओंका अभिनय किया करते थे।

पढ़ने-लिखनेमें ये अपने सभी साधियोंसे सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यन्त ही तीक्ष्ण थी, प्रायः देखा गया है, पिताका ज्येष्ठ पुत्रके प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माताको सबसे छोटी सन्तान सबसे प्रिय होती है। फिर ये तो रूप और गुणोंमें भी अद्वितीय ही थे, इसी कारण हाड़ाई ओझा इन्हें प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे। वे जहाँ भी कहीं जाते, वहीं इन्हें साथ ले जाते थे, इनके बिना उन्हें कहीं जाना-आना या अकेले बैठकर खाना-पीना अच्छा ही नहीं लगता था। माता

भी इनके मनोहर मुखकमळको देखकर सदा आनन्दसागरमें डुविकयाँ लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी अवस्था बारह-तेरह वर्षकी हो गयी।

हार्डाई पण्डित वड़े साधु-मक्त थे। प्रायः हमेशा ही कोई साधु-सन्त इनके घरपर वने रहते। ये भी यथाशक्ति जैसा घरमें रूखा-सूखा अन होता, उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक आगत साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते थे। एक दिन एक संन्यासी आकर हाड़ाई पण्डितके यहाँ अतिथि हुए। पण्डितजीने श्रद्धा-पूर्वक उनका आतिध्य किया। पद्मावतीदेवीने शुद्धताके साथ अपने हाथोंसे दाल, चावल, पकौड़ी और कई प्रकारके साग वनाये । पण्डितजीने भक्ति-भावसे संन्यासीजीको भोजन कराया। इनके भक्तिभावको देखकर संन्यासी महात्मा बड़े प्रसन्न हर और दो-चार दिन पण्डितजीके ही यहाँ ठहर गये। पण्डितजी भी उनकी यथाशिक सेवा-शुश्रूषा करते रहे। संन्यासी देखने-में बड़े ही रूपवान् थे। उनके चेहरेसे एक प्रकारकी ज्योति हमेशा निकलती रहती थी। उनकी आकृतिर्गम्भीरता, सचरित्रता, पवित्रता, तेजिखता और भगवद्गक्तिके भाव प्रकट होते थे। हाड़ाई पण्डितकी संन्यासीके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गयी। इस अरुप वयस्के संन्यासीके प्रभावसे हाङाई पण्डित अत्यधिक प्रभा-वान्वित हो गये। एक दिन एकान्तमें संन्यासीजीने हाड़ाई पण्डितजीसे कहा-'पण्डितजी ! हम आपसे एक मिक्षा माँगते हैं, दोगे ?'

दीनता प्रकट करते हुए हार्डाई पण्डितने कहा—'प्रमो ! इस दीन-हीन कंगालके पास है ही क्या ! इधर-उधरसे जो कुछ मिल जाता है, उसीसे निर्वाह होता है। आप देखते ही हैं, मेरे घरमें ऐसी कौन-सी चीज़ है, जिसे मैं आपको मिक्षामें दे सकूँ ! जो कुछ उपस्थित है, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो आपके लिये अदेय हो सके। यदि आप शरीर माँगें, तो मैं शरीरतक देनेको तैयार हूँ।'

संन्यासीजीने कुछ गम्भीरताके साथ कहा—'पण्डित! तुम्हारे पास सब कुछ है, जो चीज़ मैं माँगना चाहता हूँ, वह यह पार्थिव धन नहीं है। वह तो बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है, उसे देनेमें तुम ज़रूर आनाकानी करोगे, क्योंकि वह तुम्हें अत्यन्त ही प्रिय है।'

हाड़ाई पण्डितने कहा—'भगवन् ! मैं ऐसा धुनता आया हूँ, कि प्राणीमात्रके लिये अपने प्राण ही सवसे अधिक प्रिय हैं, यदि आप मेरे प्राणोंकी भी भिक्षा माँगें, तो मैं उन्हें भी देनेके लिये तैयार हूँ।'

संन्यासीजीने कुछ देर ठहरकर कहा—'मैं तुम्हारे शरीर-के भीतरके प्राणोंको नहीं चाहता, किन्तु बाहरके प्राणोंकी याचना करता हूँ। तुम अपने प्राणोंसे भी प्यारे ज्येष्ठ पुत्रको मुझे दे दो। मैं सभी तीयोंकी यात्रा करना चाहता हूँ। इसके छंथे एक सायीकी मुझे आवश्यकता है। तुम्हारा यह पुत्र योग्य और होनहार है, इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चळ जायगा।

संन्यासीजीकी इस वातको सुनकर हाङ्गई पण्डित सुन पङ् गये । उन्हें स्वप्नमें भी ध्यान नहीं था, कि संन्यासी महाशय ऐसी विलक्षण वस्तुकी याचना करेंगे। भला, जिस पुत्रको पिता प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता हो, जिसके बिना उसका जीवन असम्भव-सा ही हो जानेवाला हो, उस पुत्रको यदि कोई सदा-के लिये माँग बैठे तो उस पिताको कितना भारी दुःख होगा. इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेही पिता ही कर सकता है। अन्य पुरुषकी बुद्धिके बाहरकी वात है। महाराज दशरथसे विश्वामित्र-जैसे क्रोधी और तेजस्वी ब्रह्मर्षिने कुछ दिनोंके ही छिये श्रीरामचन्द्रजीको माँगा था । धर्ममें आस्था रखनेवाले महाराज यंह जानते भी थे, कि महर्षिकी इच्छा-पूर्ति न करनेपर मेरे राज्य तथा परिवारकी ख़ैर नहीं है। उन अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षिके तप और प्रमावसे भी वे पूर्णरीत्या परिचित थे, उन्हें इस बातका भी दृढ़ विश्वास था कि विश्वामित्रजीके साथमें रामचन्द्रजीका किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं हो सकता, फिर भी पुत्र-वात्सल्य-के कारण विश्वामित्रजीकी इच्छा-पूर्ति करनेके छिये वे सहमत नहीं हुए और अत्यन्त दीनताके साथ ममतामें सने हुए वाक्योंसे कहने छगे---

देह प्रानतें प्रिय कछु:नाहीं। सोउ मुनि देउँ निमिष एक माहीं।

सब सुत प्रीय प्रानकी नाई। राम देत नहिं चनइ गुसाई॥

जव भगवान् विशिष्ठने उन्हें समझाया, तव कहीं जाकर उनका मोह भंग हुआ और वे महर्षिकी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजी-को उनके साथ वनमें भेजनेको राजी हुए ।

इधर हाडाई पण्डितको उनकी धर्मनिष्ठाने समझाया। उन्होंने सोचा-- 'पुत्रको देनेमें भी दु:ख सहना होगा और न देनेमें भी अकल्याण है। संन्यासी श्राप देकर मेरा सर्वस्व नारा कर सकते हैं। इसिलये चाहे जो हो, पुत्रको इन्हें दे ही देना चाहिये।' यह सोचकर वे पद्मावतीदेवीके पास गये और उनसे जाकर सभी वृत्तान्त कहा । भला, जिसे नित्यानन्द-जैसे महा-पुरुषकी माता होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह अपने धर्मसे विचलित कैसे हो सकती है ? पुत्र-मोहके कारण वह कैसे अपने धर्मको छोड़ सकती है ! सब कुछ सुनकर उसने दढ़ताके साथ उत्तर दिया-'मैं तो आपके अधीन हूँ। जो आपकी इच्छा है, वहीं मेरी भी होगी, पुत्र-वियोगका दुःख असहा होता है, किन्तु पतिवताओंके लिये पति-आज्ञा-उल्लंघनका दुःख उससे भी अधिक असहा होता है, इसिंटिये आपकी जैसी इच्छा हो करें। मैं सब प्रकारसे सहमत हूँ, जिससे धर्म छोप न हो वही काम कीजिये।

पतीकी अनुमित पाकर हाङ्गई पण्डितने अपने प्राणोंसे भी प्यारे प्रिय पुत्रको रोते-रोते संन्यासीके हाथोंमें सौंप दिया। धर्म-निष्ठ नित्यानन्दजीने भी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की। वे प्रसन्ततापूर्वक संन्यासीके साथ हो लिये। उन्होंने पीछे फिरकर फिर अपने माता-पिता तथा कुटुम्बियोंकी ओर नहीं देखा।

संन्यासीजीके साथ नित्यानन्दजीने मारतवर्षके प्रायः सभी मुख्य-मुख्य तीर्थोकी यात्रा की । वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, वद्गीनाथ, केदारनाथ, गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, रङ्गनाथ, सेतुबन्ध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थोमें गये । इसी तीर्थयात्रा-भ्रमणमें इनका श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीके साथ साक्षात्कार हुआ और उनके द्वारा श्रीकृष्ण-भक्ति प्राप्त करके ये प्रेममें विद्वल हो गये । उनसे विदा होकर ये व्रजमें आये । इनके साथके संन्यासी कहाँ रह गये, इसका कोई ठीक-ठीक पता नहीं चलता ।

व्रजमें आनेपर इन्हें पता चला, कि नवद्वीपमें गौरचन्द्र उदय होकर अपनी सुशीतल किरणोंसे दोनों ही पक्षोंमें निरन्तर मोह-ज्वालामें झुलसते हुए संसारी प्राणियोंको अपने श्रीकृष्ण-संकीर्तन-रूपी अमृतसे शीतलता प्रदान कर रहे हैं, इनका मन स्ततः ही श्रीगौरचन्द्रके आलोकमें पहुँचनेके लिये हिलोरें मारने लगा। अब ये अधिक समयतक व्रजमें नहीं रह सके और प्रयाग, काशी होते हुए सीचे नवद्वीपमें पहुँच गये।

नवद्वीपमें जाकर अवधूत नित्यानन्द सीधे महाप्रमुके समीप नहीं गये। वे पण्डित नन्दनाचार्यके घर जाकर ठहर गये। इधर प्रमुने तो अपनी दिन्यदृष्टिद्वारा पहिले ही देख लिया था, कि नित्यानन्द नवद्वीप आ रहे हैं, इसीलिये उन्होंने खोज करनेके लिये मक्तोंको भेजा।

## स्रोहाकर्षण

दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणेऽपि वा।
यत्र द्रवत्यन्तरङ्गं स स्नेह इति कथ्यते॥
(सु० २० भां० ६२ । ११ )

सचमुच प्रेममें कितना भारी आकर्षण है ! आकाशमें चन्द्र भगवान्का इन्दु-मण्डल है और पृथ्वीपर सिरिपित सागर विराजमान हैं। जिस दिन शर्वरीनाथ अपनी सम्पूर्ण कलाओंसे आकाश-मण्डलमें उदित होते हैं, उसी दिन अवनिपर मारे प्रेमके पयोनिधि उमड़ने लगता है। पद्माकर भगवान् मुवन-भास्करसे कितनी दूर-पर रहते हैं, किन्तु उनके आकाशमें उदय होते ही वे खिल उठते हैं, उनका मुकुर मन जो अवतक सूर्यदेवके शोकमें संकुचित वना वैठा था, वह उनकी किरणोंका स्पर्श पाते ही आनन्दसे विकसित होकर लहराने लगता है। बादल न जाने कहाँ गरजते हैं, किन्तु पृथ्वीपर भ्रमण करनेवाले मयूर यहींसे

<sup>\*</sup> जिसके देखनेसे, जिसके शरीर-स्पर्शसे, जिसके गुणोंके श्रवणसे, जिसके किसी प्रकारके भी भाषणसे मनमें एक प्रकारकी गुद्गुदी-सी होने जगे, हृदय श्राप-से-आप ही पिघळने छगे तो समस जेना चाहिये, कि वहाँ स्नेहका आविर्माव हो चुका है। मनीपियोंने इस हृदयके पिघलनेकी प्रक्रियाको ही प्रेम बताया है।

उनकी सुमधुर ध्वनि सुनकर आनन्दमें उन्मत्त होकर चिल्लाने और नाचने लगते हैं, यदि प्रेममें इतना अधिक आकर्पण न होता तो सचमुच इस संसारका अस्तित्व ही असम्भव हो जाता। संसारकी स्थिति ही एकमात्र प्रेमके ही ऊपर निर्भर है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम ही प्राणियोंको भाँति-भाँतिके नाच नचा रहा है। हृदयका विश्राम-स्थान प्रेम ही है। खच्छ हृदयमें जब प्रेमका सच्चा खरूप प्रकट होता है, तभी हृदयमें शान्ति होती है। हृदयमें प्रेमका प्राकट्य हो जानेपर कोई विपय अज्ञेय नहीं रह जाता. आगे-पीछेकी सभी वार्ते प्रत्यक्ष दीखने लगती हैं। फिर चर-अचरमें जहाँ भी प्रेम दृष्टि-गोचर होता है वहीं हृदय आप-से-आप दीड़कर चला जाता है। अहा, जिन्होंने प्रेम-पीयूपका पान कर लिया है, जो प्रेमासवका पान करके पागल वन गये हैं, उन प्रेमियोंके पाद-पद्मोंमें पहुँचनेपर हृदयमें कितनी अधिक शान्ति उत्पन्न होती है, उसे तो वे ही प्रेमी भक्त अनुभव कर सकते हैं,जिन्हें प्रभुके प्रेम-प्रसादकी पूर्ण-रीत्या प्राप्ति हो चुकी है।

नित्यानन्द प्रमु प्रेमके ही आकर्पणसे आकर्पित होकर नव-द्वीप आये थे, इधर इस वातका पता प्रमुके हृदयको वेतारके तार-द्वारा पहिले ही लग चुका था। उन्होंने उसी दिन मक्तोंको नव-द्वीपमें अवधूत नित्यानन्दको खोजनेके लिये मेजा। नवद्वीप कोई छोटा-मोटा गाँव तो था ही नहीं, जिसमेंसे वे झट नित्यानन्दजीको खोज लाते, फिर नित्यानन्दजीसे कोई परिचित भी नहीं था, जो उन्हें देखते ही पहिचान छेता। श्रीवास पण्डित तथा हरिदास दिनभर उन नवीन आये हुए महापुरुपकी खोज करते रहे, किन्तु उन्हें इनका पता नहीं चला, अन्तमें निराश होकर वे प्रभुके पास छैट आये और आकर कहने छगे—'प्रभो! हमने आपकी आज्ञानुसार नवद्वीपके मुहल्ले-मुहल्लेमें जाकर उन महापुरुपकी खोज की, सब प्रकारके मनुष्योंके घरोंमें जाकर देखा, किन्तु हमें उनका कुछ भी पता नहीं चला। अब जैसी आज्ञा हो, वैसा ही करें। जहाँ बतावें वहीं जायँ।'

इन लोगोंके मुखसे इस वातको सुनकर प्रभु कुछ मुस्कुराये और सनकी ओर देखते हुए वोले-'मुझे रात्रिमें स्वप्न हुआ है, कि वे महापुरुष जरूर यहाँ आ गये हैं और छोगोंसे मेरे घर-का पता पूछ रहे हैं। अच्छा एक काम करो, हम सभी छोग मिलकर उन्हें हूँढ़ने चलें।' यह कहकर प्रभु उसी समय उठकर चल दिये। उनके पीछे गदाधर, श्रीवासादि भक्तगण भी हो लिये । प्रभु उठकर सीधे पं० नन्दनाचार्यके घरकी ओर चल पड़े । आचार्यके घर पहुँचनेपर भक्तोंने देखा, कि एक दिन्य-कान्तियुक्त महापुरुष अपने अमित तेजसे सम्पूर्ण घरको आलोकमय बनाये हुए पद्मासनसे विराजमान हैं। उनके मुख-मण्डलकी तेजोमय किरणोंमें प्रीष्मके प्रभाकरकी किरणोंकी भाँति प्रखर प्रचण्डता नहीं थी, किन्तु शरद्-चन्द्रकी उन किरणोंमें समान शोतळता, शान्तता और मनोहरता मिली हुई थी। गौराङ्गने भक्तोंके सहित उन महापुरुषकी चरण-वन्दना की और एक

ओर चुपचाप बैठ गये। किसीने किसीसे कुछ भी बातचीत नहीं की। नित्यानन्द प्रभु अनिमेष-दृष्टिसे गौराङ्गके मुख-चन्द्रकी ओर निहार रहे थे। भक्तोंने देखा, उनकी पछकोंका गिरना एकदम बन्द हो गया है। सभी स्थिरभावसे मन्त्रमुग्धकी भाँति नित्यानन्द प्रभुकी ओर देख रहे थे। प्रभुने अपने मनमें सोचा—'भक्तोंको नित्यानन्दजीकी महिमा दिखानी चाहिये। इन्हें कोई प्रेम-प्रसंग सुनाना चाहिये, जिसके श्रवणसे इनके शारीरमें सात्त्रिक भावोंका उद्दीपन हो। इनके भावोंके उदय होनेसे ही भक्त इनके मनोगत भावोंको समझ सकेंगे।' यह सोचकर प्रभुने श्रीवास पण्डितको कोई स्तुति-रछोक पढ़नेके छिये धीरेसे संकेत किया। प्रभुके मनोगत भावको समझकर श्रीवास इस श्लोकको पढ़ने छगे—

बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककिपशं वैजयन्तीञ्च मालाम् । रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दै-र्घृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः॥

(श्रीसद्भा० १०।२१।४)

श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्वके इस श्लोकमें कितना माधुर्य है, इसे तो संस्कृत साहित्यानुरागी सहृदय रसिक भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। इसका भाव शब्दोंमें व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। व्रजमण्डलके भक्तगण तो इसी श्लोकको श्रीमद्भागवतके प्रचारमें मूल कारण बताते हैं। बात यह थी, कि भगवान शुकदेवजी तो वाल्यकालसे ही विरक्त थे, वे अपने पिता भगवान् व्यासदेवजीके पास न आकर घोर जंगलों में ही अवधूत-वेश में विचरण करते थे। व्यासदेवने उसी समय श्रीमद्भागवतकी रचना की थी, उनकी इच्छा थी कि शुकदेवजी इसे पढ़ें, किन्तु वे जितनी देरमें गौ दुही जा सकती है, उतनी देरसे अधिक कहीं ठहरते ही नहीं थे। फिर अठारह हजार श्लोकवाली श्रीमद्भागवतको वे किस प्रकार पढ़ सकते थे, इसल्ये व्यासदेवजी-की इच्छा मनकी मनहीमें रह गयी।

व्यासदेवजीके शिष्य उस घोर जंगलमें सिमधा, कुश तथा फूल फल लेने जाया करते थे, एक दिन उन्हें इस बीहड़ बनमें एक व्याघ्र मिला, व्याघ्रको देखकर वे लोग डर गये और आकर भगवान् व्यासदेवसे कहने लगे—'गुरुदेव! अब हम घोर जंगलमें न जाया करेंगे, आज हमें व्याघ्र मिला था, उसे देखकर हम सब-के-सब भयभीत हो गये।'

शिष्योंके मुखसे ऐसी बात सुनकर भगवान् व्यासदेव कुछ मुस्कुराये और थोड़ी देर सोचकर बोळे—'व्याघसे तुमलोगोंको भय ही किस बातका है ? हम तुम्हें एक ऐसा मन्त्र बता देंगे, कि उसके प्रभावसे कोई भी हिंसक जन्तु तुम्हारे पास नहीं फटक सकेगा।' शिष्योंने गुरुदेवके वाक्यपर विश्वास किया और दूसरे दिन स्नान-सन्ध्यासे निवृत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुके समीप आये और हिंसक जन्तु-निवारक मन्त्रकी जिज्ञासा की। भगवान् व्यासदेवने यही 'बहीपीडं नटवरवपुः' वाला स्रोक

चता दिया । शिष्योंने श्रद्धाभक्तिसहित इसे कण्ठस्थ कर छिया और सभी साथ मिलकर जब-जब जंगलको जाते तब-तब इस श्लोकको मिलकर खरके साथ पढ़ते । उनके सुमधुर गानसे नीरव और निर्जन जंगल गूँजने लगता और चिरकालतक उसमें इस श्लोककी प्रतिध्वनि सुनायी पड़ती । एक दिन अवधूत-शिरोमणि श्रीशुकदेवजी घूमते-फिरते उधर आ निकले । उन्होंने जब इस श्लोकको सुना तो वे मुग्ध हो गये । शिप्योंसे जाकर पूछा-'तुम-लोगोंने यह श्लोक कहाँ सीखा ?' शिष्योंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया—'हमारे कुलपति भगवान् न्यासदेवने ही हमें इस मन्त्रका उपदेश दिया है । इसके प्रभावसे हिंसक जन्तु पास नहीं आ सकते ।' भगवान् शुकदेवजी इस श्लोकके भीतर जो छिपा हुआ अनन्त और अमर बनानेवाला रस भरा हुआ था, उसे पान करके पागल-से हो गये। वे अपने अवधूतपनेके सभी आचरणोंको मुलाकर दौड़े-दौड़े भगवान् व्यासदेवके समीप पहुँचे और उस श्लोकको पढ़ानेकी प्रार्थना की । अपने विरक्त परमहंस पुत्रको इस भाँति प्रेममें पागल देखकर पिताकी प्रसन्नताका नारापार नहीं रहा। वे शुकदेवजीको एकान्तमें छे गये और धीरेसे कहने ळगे-'वेटा ! मैंने इसी प्रकारके अठारह हजार श्लोकोंकी परमहंस-संहिता ही बनायी है, तुम उसका अध्ययन करो।'

इन्होंने आग्रह करते हुए कहा—'नहीं पिताजी ! हमें तो वस, वही एक श्लोक वता दीजिये।' मगवान् व्यासदेवने इन्हें वही श्लोक पढ़ा दिया और इन्होंने उसी समय उसे कण्ठस्थ कर लिया। अब तो ये घूमते हुए उसी श्लोकको सदा पढ़ने लगे। श्रीकृष्णप्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है, िक इसका जिसे तिनक भी चसका लग गया, िफर वह कभी त्याग नहीं सकता। मनुष्य यदि िफर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह स्वयं उसे पकड़ लेता है। शुकदेवजीको भी उस मधुमय मनोज्ञ मिदराका चसका लग गया, िफर वे अपने अवधूतपनेके आग्रहको छोड़कर श्रीमद्भागवतके पठनमें संलग्न हो गये और िपतासे उसे सांगोपांग पढ़कर ही वहाँसे उठे। तभी तो भगवान न्यासदेवजी कहते हैं—

आत्मारामाश्च मुनयो निर्घन्याः अप्युक्तमे । कुर्वन्त्यद्देतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः॥ (श्रीमद्रागवत)

भगवान्के गुणोंमें यही तो एक वड़ी भारी विशेषता है कि जिनकी हृदय-प्रन्थि खुळ गयी है, जिनके सर्व संशयोंका जड़म्ळसे छेदन हो गया है और जिनके सम्पूर्ण कर्म नष्ट भी हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी उन गुणोंमें अहैतुकी-मिक्त करते हैं। क्यों न हो, वे तो रसराज हैं न १ 'प्रेमिसिन्धुमें डूबे हुएको किसीने आजतक उछळते देखा ही नहीं।'

जिस श्लोकका इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिये। गौएँ चराने मेरे नन्हें-से गोपाल वृन्दावनकी ओर जा रहे हैं। साथमें वे ही पुराने ग्वाल-वाल हैं, उन्हें आज न जाने क्या सूझी है, कि वे कनुआकी कमनीय कीर्तिका निरन्तर बखान करते हुए जा रहे हैं। सभी अपने कोमल कण्ठोंसे श्रीकृष्णका यशोगान कर रहे हैं। इधर ये अपनी मुरलीकी तानमें ही मस्त हैं, इन्हें दीन-दुनिया किसीका भी पता नहीं। अहा! उस समयकी इनकी छिंब कितनी सुन्दर है—

'सम्पूर्ण शरीरकी गठन एक सुन्दर नटके समान बड़ी ही मनोहर और चित्ताकर्षक है। सिरपर मोरमुकुट विराजमान है। कानोंमें बड़े-बड़े कनेरके पुष्प लगा रखे हैं, कनकके समान जिसकी द्युति है, ऐसा पीताम्बर सुन्दर शरीरपर फहरा रहा है, गलेमें वैजयन्तीमाला पड़ी हुई है। कुछ आँखोंकी मृकुटियोंको चढ़ाये हुए, टेढ़े होकर वंशीके छिद्रोंको अपने अधरामृतसे पूर्ण करनेमें तत्पर हैं। उन छिद्रोंमेंसे विश्वविमोहिनी ध्वनि सुनायी पड़ रही है। पीछे-पीछे ग्वालवाल यशोदानन्दनका यशोगान करते हुए जा रहे हैं, इस प्रकारके मुरलीमनोहर अपनी पद-रजसे वृन्दावनकी भूमिको, पावन बनाते हुए बजमें प्रवेश कर रहे हैं।'

जगत्को उन्मादी बनानेवाले इस भावको सुनकर जब अवध्तिशिरोमणि शुकदेवजी भी प्रेममें पागल बन गये, तब फिर भला हमारे सहृदय अवध्त नित्यानन्द अपनी प्रकृतिमें कैसे रह सकते थे ? श्रीवास पण्डितके मुखसे इस श्लोकको सुनते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । इनके मूर्छित होते ही प्रमुने श्रीवाससे फिर श्लोक पढ़नेको कहा । श्रीवासके दुवारा श्लोकः पढ़नेपर नित्यानन्द प्रभु जोरोंसे हुंकार देने छगे। उनके दोनों नेत्रोंसे अविरल अश्रु वह रहे थे, शरीरके सभी रोम बिलकुल खड़े हो गये । पसीनेसे शरीर भीग गया । वे प्रेममें उन्मादीकी भाँति नृत्य करने लगे। प्रभुने नित्यानन्दको गलेसे लगा लिया और दोनों महापुरुष परस्परमें एक दूसरेको आलिङ्गन करने लगे। नित्यानन्द प्रेममें बेसुध-से प्रतीत होते थे, उनके पैर कहीं-के-कहीं पड़ते थे, जोरसे 'हा कृष्ण ! हा कृष्ण !' कहकर वे रुदन कर रहे थे । रुदन करते-करते वीचमें जोरोंकी हंकार करते । इनकी हुंकारको सुनकर उपस्थित भक्त भी थर-थर काँपने छगे। सभी काठकी पुतलीकी भाँति स्थिरभावसे चुपचाप खड़े थे। इसी बीच बेहोरा होकर निताई अपने भाई निमाईकी गोदमें गिर पड़े । प्रभुने नित्यानन्दके मस्तकपर अपना कोमल कर-कमळ फिराया । उसके स्पर्शमात्रसे नित्यानन्दजीको परमानन्द प्रतीत हुआ, वे कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानन्द-प्रभुको प्रकृतिस्थ देखकर प्रभु दीनमावसे कहने छगे-- 'श्रीपाद ! आज इम सभी लोग आपकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर कृत-कृत्य हुए। आपने अपने दर्शनसे हमें बङ्भागी बना दिया। प्रभो ! आप-जैसे अवधूर्तोंके दर्शन मला, हमारे-जैसे संसारी पुरुषोंको हो ही कैसे सकते हैं ? हम तो गृहरूपी कूपके मण्डूक हैं, इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। आप-जैसे महापुरुष हमारे जपर अहैतुकी कृपा करके खयं ही घर वैठे हमें दर्शन देने आ जाते हैं, इससे बढ़कर हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है !

प्रभुकी इस प्रेममय वाणीको सुनकर अधीरताके साथ निताईने कहा-- 'हमने श्रीकृष्णके दर्शनके निमित्त देश-विदेशोंकी यात्रा की, सभी मुख्य-मुख्य पुण्यस्थानों और तीर्थोमें गये। सभी वड़े-वड़े देवालयोंको देखा, जो-जो श्रेष्ठ और सात्त्रिक देवस्थान समझे जाते हैं, उन सबके दर्शन किये किन्तु वहाँ केवल स्थानोंके ही दर्शन हुए। उन स्थानोंके सिंहासनोंको हमने खाळी ही पाया । मक्तोंसे हमने पूछा—इन स्थानोंसे भगवान् कहाँ चले गये ? मेरे इस प्रश्नको सुनकर वहुत-से तो चिकत रह गये, बहुत-से चुप हो गये, बहुतोंने मुझे पागल समझा। मेरे बहुत तलाश करनेपर एक भक्तने पता दिया कि भगवान् नवद्वीपमें प्रकट होकर श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रचार कर रहे हैं। तुम उन्हींकी शरणमें जाओ, तभी तुम्हें शान्तिकी प्राप्ति हो सकेगी । इसीछिये में नवद्वीप आया हूँ । दयालु श्रीकृष्णने कृपा करके खयं ही मुझे दर्शन दिये। अब वे मुझे अपनी शरणमें लेते हैं या नहीं इस वातको वे जानें।' इतना कहकर फिर नित्यानन्द-प्रभु गौराङ्गकी गोदीमें लुढ़क पड़े । मानो उन्होंने अपना सर्वस्व गौराङ्गको अर्पण कर दिया हो।

प्रभुने धीरे-धीरे इन्हें उठाया और नम्रताके साथ कहने लगे—-'आप स्वयं ईश्वर हैं, आपके शरीरमें सभी ईश्वरताकें चिह्न प्रकट होते हैं, मुझे भुलानेके लिये आप मेरी ऐसी स्तुति कर रहे हैं । ये सब गुण तो आपमें ही विद्यमान हैं, हम तो साधारण जीव हैं। आपकी कृपाके भिखारी हैं।

इन बातोंको भक्त मन्त्रमुग्धकी भाँति चुपचाप पासमें बैठे हुए आश्चर्यके साथ छुन रहे थे। मुरारी गुप्तने धीरेसे श्रीवाससे पूछा—'इन दोनोंकी बातोंसे पता ही नहीं चलता इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा ?' धीरे-ही-धीरे श्रीवास पण्डितने कहा—'किसीने शिवजीसे जाकर पूछा कि आपके पिता कौन हैं ?' इसपर शिवजीने उत्तर दिया—'विष्णु भगवान् ।' उसीने जाकर विष्णु भगवान् पूछा कि—'आपके पिता कौन हैं ?' हँसते हुए विष्णुजीने कहा—'देवाधिदेव श्रीमहादेव-जी ही हमारे पिता हैं।' इस प्रकार इनकी छीला ये ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई क्या समझे ?'

नन्दनाचार्य इन सभी छीछाओंको आश्चर्यके साथ देख रहे थे, उनका घर प्रेमका सागर बना हुआ था, जिसमें प्रेमकी हिछोरें मार रही थीं । करुणक्रन्दन और रुदनकी हृदयकों पिघछानेवाळी ध्वनियोंसे उनका घर गूँज रहा था। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पश्यन्ती भाषामें न जाने क्या-क्या वातें कर रहे थे, इसका मर्म वे ही दोनों समझ सकते थे। वैखरी वाणी-को वोळनेवाळे अन्य साधारण छोगोंकी बुद्धिके वाहरकी ये बातें थीं।

## व्यासपूजा

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव मजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः॥॥ (गीता ४।११)

प्रेमका पथ कितना व्यापक है, उसमें सन्देह, छल, बञ्चना, वनावटके लिये तो स्थान ही नहीं। प्रेममें पात्रापात्रका मेद-माव नहीं। उसमें जाति, वर्ण, कुल, गोत्र तथा सजीव-निर्जीवका विचार नहीं किया जाता, इसीलिये प्रायः लोगोंके मुखोंसे सुना जाता है कि 'प्रेम अन्धा होता है।' ऐसा कहनेवाले स्वयं अममें हैं। प्रेम अन्धा नहीं है, असलमें प्रेमके अतिरिक्त अन्य सभी अन्धे हैं। प्रेम ही एक ऐसा अमोध वाण है, कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका निशान सदा ही ठीक ही लक्ष्यपर वैठता है। 'अपना' कहीं भी छिपा हो, प्रेम उसे वहींसे खोज निकालेगा। इसीलिये तो कहा है—

'तिनका तिनकेसे मिला, तिनका तिनके पास।' विशाल हिन्दू-धर्मने प्रेमकी सर्वन्यापकताको ही लक्ष्य करके तो उपासनाकी कोई एक ही पद्धति निश्चय नहीं की है। तुम्हें

श्र श्रीभगवान् श्रज् नके प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं—'हे अर्जुन! जो भक्त मुक्ते जिस भावसे भजता है, मैं भी उसका उसी भावसे भजन करता हूँ। किसी भी रास्तेसे क्यों न श्राओ, श्रन्तमें सब घूम-फिरकर मेरे ही पास श्रा जाते हैं। (क्योंकि सभी श्राणियोंका एकमात्र श्राप्ति-स्थान मैं ही हूँ)

जिससे प्रेम हो, तुम्हारा अन्तःकरण जिसे स्वीकार करता हो उसीकी मक्तिमावसे पूजा-अर्चा करो और उसीका निरन्तर ध्यान करते रहो, तुम अन्तमें प्रेमतक पहुँच जाओगे । अपना उपास्य कोई एक निश्चय कर हो। अपने हृदयमें किसी भी एक प्रियको बैठा लो। बस, तुम्हारा वेड़ा पार है। पत्नी पतिमें ही मगवत्-भावना करके उसका ध्यान करे, शिष्य गुरुको ही साक्षात् परव्रसका साकार स्वरूप मानकर उसकी वन्दना करे, इन सभीका फल अन्तमें एक ही होगा, सभी अपने अन्तिम अभीष्टतक पहुँच सकेंगे । सभीको अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रभु-पद-प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी। सभीके दुःखोंका अत्यन्ताभात्र हो जायगा। यह तो सचेतन साकार वस्तुके प्रति प्रेम करनेकी पद्धति है, हिन्दू-धर्ममें तो यहाँतक माना गया है कि पत्थर, मिट्टी, धातु अथवा किसी भी प्रकारकी मूर्ति वनाकर उसीमें ईश्वर-बुद्धिसे पूजन करोगे, तो तुम्हें ग्रुद्ध-विशुद्ध प्रेमकी ही प्राप्ति होगी। किन्तु इसमें दम्भ या वनावट न होनी चाहिये। अपने हृदयको टटोल लो कि इसके प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं, यदि किसीके भी प्रति तुम्हारा पूर्ण प्रेम हो चुका तो वस, तुम्हारा कल्याण ही है, तुम्हारा सर्वस्व तो वही है।

नित्यानन्दप्रमु बारह-तेरह वर्षकी अल्प वयस्में ही घर छोड़कर चले आये थे। लगभग वीस वर्षोतक ये तीथोंमें भ्रमण करते रहे, इनके साथी संन्यासीजी इन्हें छोड़कर कहाँ चले गये, इसका कुछ भी पता नहीं चलता, किन्तु इतना अनुमान अवस्य लगाया जा सकता है कि उन महात्माके लिये इनके हृदयमें कोई विशेष स्थान न वन सका । उनमें इनका गुरुभाव नहीं हुआ । वीस वर्षोतेक इधर-उधर घूमते रहे, किन्तु जिस प्रेमीके लिये इनका हृदय छटपटा रहा था, वह प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला। महा-प्रभु गौराङ्गका नाम सनते ही इनके हृदय-सागरमें हिलोरें-सी उठने लगी। गौरके दर्शनोंके लिये मन न्याकुल हो उठा। इसीलिये ये नवद्दीपकी ओर चल पड़े । आज नन्दनाचार्यके घर गौरने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिये। इनके दर्शनमात्रसे ही इनकी चिरकालकी मनोकामना पूर्ण हो गयी । जिसके लिये ये न्याक्तल होकर देश-विदेशोंमें मारे-मारे फिर रहे थे, वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राप्त हो गयी । ये स्वयं संन्यासी थे, गौराङ्ग अभीतक गृहस्थीमें ही ये। गौराङ्गसे ये अवस्थामें भी दस-ग्यारह वर्ष वड़े ये, किन्तु प्रेममें तो छोटे-बढ़े या उन्च-नीचका विचार होता ही नहीं, इन्होंने सर्वतोभावेन गौराङ्गको आत्मसमर्पण कर दिया। गौराङ्गने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया।

नन्दनाचार्यके घरसे नित्यानन्दजीको साथ लेकर गौराङ्ग भक्तों सिहत श्रीवास पण्डितके घर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही संकीर्तन आरम्भ हो गया। सभी भक्त नित्यानन्दजीके आगमनके उल्लासमें नूतन उत्साहके साथ भावावेशमें आकर जोरोंसे कीर्तन करने लगे। भक्त प्रेममें विह्वल होकर कभी तो नाचते, कभी गाते और कभी जोरोंसे 'हिर वोल' 'हिर बोल' की तुमुल चिन करते। आजके कीर्तनमें बड़ा ही आनन्द आने लगा, मानो सभी भक्त प्रेममें वेसुध होकर अपने आपेको विल्कुल भूल गये हों। अबतक गौराङ्ग शान्त थे, अब उनसे भी न रहा गया, वे भी मक्तोंके साथ मिलकर शरीरकी सुधि मुलाकर जोरोंसे हरि-ध्वनि करने लगे। महा-प्रमु नित्यानन्दजीके दोनों हाथोंको पकड़कर आनन्दसे नृत्य कर रहे थे । नित्यानन्दजी भी काठकी पुतलीकी भाँति महाप्रभुके इशारेके साथ नाच रहे थे। अहा, उस समयकी छविका वर्णन कौन कर सकता है ! भक्तवृन्द मन्त्रमुग्धकी भाँति इन दोनों महापुरुषोंका नृत्य देख रहे थे । पखावजवाला पखावज न बजा सका । जो भक्त मजीरे बजा रहे थे उनके हाथों मेंसे खतः ही मजीरे गिर पड़े। सभी वाद्योंका वजना वन्द हो गया। भक्त जड़-मूर्तिकी भाँति चुपचाप खड़े निमाई और निताईके नृत्यके माधुर्यका निरन्तर भावसे पान कर रहे थे। नृत्य करते-करते निमाईने निताईका आलिङ्गन किया । आलिङ्गन पाते ही निताई बेहोरा होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, साथ ही निमाई भी चेतनाशून्य-से बन गये।

क्षणभरके पश्चात् महाप्रमु जोरोंके साथ उठकर खड़े हो गये और जल्दीसे भगवान्के आसनपर जा बैठे। अब उनके शरीरमें बळरामजीका-सा आवेश प्रतीत होने लगा। उसी भावा-वेशमें वे 'वारुणी' 'वारुणी' कहकर जोरोंसे चिल्लाने लगे। हाथ जोड़े हुए श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रमो! जिस 'वारुणी' की आप जिज्ञासा कर रहे हैं, वह तो आपके ही पास है। आप जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही उस वारुणीका पान करके पागल बन सकेगा।' प्रभुके भावावेशको कम करनेके निमित्त एक भक्तने शीशीमें गंगाजल भरकर प्रभुको दिया । गंगाजल पान करके प्रभु कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए और फिर नित्यानन्दजीको भी अपने हाथों-से उठाया ।

इस प्रकार सभी भक्तोंने उस दिन संकीर्तनमें बड़े ही आनन्दका अनुभव किया। इन दोनों भाइयोंके नृत्यका सुख सभी भक्तोंने खूब ही छूटा। श्रीवास पण्डितके घर ही नित्या-नन्द-प्रभुका निवास-स्थान स्थिर किया गया। प्रभु अपने साथ ही निताईको अपने घर छिवा ले गये और शचीमातासे जाकर कहा—'अम्मा! देख, यह तेरा विश्वरूप छीट आया। द उनके छिये बहुत रोया करती थी।' माताने उस दिन सचमुच ही नित्यानन्द-प्रभुमें विश्वरूपके ही रूपका अनुभव किया और उन्हें अन्ततक उसी भावसे प्यार करती रहीं। वे निताई और निमाई दोनोंको ही समानरूपसे पुत्रकी माँति प्यार करती थीं।

एक दिन महाप्रसुने नित्यानन्दजीका प्रेमसे हाथ पकड़े 'हुए पूछा— 'श्रीपाद ! कळ गुरुपूर्णिमा है, व्यासपूजनके 'निमित्त कौन-सा स्थान उपयुक्त होगा ?'

नित्यानन्द-प्रमुने श्रीवास पण्डितके पूजा-गृहकी ओर -संकेत करते हुए कहा—'क्या इस स्थानमें व्यासपूजन नहीं हो सकता ?'

हँसते हुए गौराङ्गने कहा—'हाँ, ठीक तो है, आचार्य तो श्रीवास पण्डित ही हैं, इन्हींका तो प्जन करना है। बस, ठीक रहा, अव पण्डितजी ही सव सामग्री जुटावेंगे । इन्हींपर पूजाकेः उत्सवका सम्पूर्ण भार रहा ।'

प्रसन्नता प्रकट करते हुए पण्डित श्रीवासजीने कहा— 'भारकी क्या वात है, पूजनकी सामग्री घरमें उपस्थित है। केला, आम्र, पछ्च, पुष्प, फल और समिधादि आवश्यकीय वस्तुएँ आज ही मँगवा ली जायँगी। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं-की आवश्यकता हो, उन्हें आप वता दें ?'

प्रभुने कहा—'अव हम क्या वतावें, आप ख्रयं आचार्य हैं, सव समझ-बूझकर जुटा लीजियेगा। चलिये वहुत समय व्यतीत हो गया, अव गंगा-स्नान कर आवें।'

इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त निमाई और निताईके सिहत गंगास्नानके निमित्त चल दिये। नित्यानन्दजीका स्वभाव विल्कुल छोटे वालकोंका-सा था, वे कुदक-कुदककर रास्तेमें चलते। गंगाजीमें घुस गये तो, फिर निकलना सीखे ही नहीं, घण्टों जलमें ही गोते लगाते रहते। कभी उलटे होकर बहुत दूरतक प्रवाहमें ही वहते चले जाते। सब भक्तोंके सिहत वे भी स्नान करने लगे। सहसा उसी समय एक नाक इन्हें जलमें दिखायी दिया। जल्दीसे आप उसे ही पकड़ने-के लिये दौड़े। यह देखकर श्रीवास पण्डित हाय-हाय करके चिल्लाने लगे, किन्तु ये किसीकी कब सुननेवाले थे, आगे बढ़े ही चले जाते थे। जब श्रीवासके कहनेसे खयं गौराङ्गने इन्हें आवाज दी, तब कहीं जाकर ये लौटे। इनके सभी काम अजीव ही होते थे, इससे पहिली ही रात्रिमें इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दण्ड-कमण्डलु आदि सभीको तोड़-फोड़ डाला । प्रभुने इसका कारण पूछा तो ये चुप हो गये । तब प्रभुने उन्हें बड़े आदरसे बीन-बीनकर गंगाजीमें प्रवाहित कर दिया ।

व्यासपूर्णिमाके दिन सभी भक्त स्नान, सन्ध्या-वन्दन करके श्रीवास पण्डितके घर आये । पण्डितजीने आज अपने पूजा-गृह-को खूव सजा रखा था। स्थान-स्थानपर वन्दनवार बँघे हुए थे। द्वारपर कदली-स्तम्भ वड़े ही भले माल्य पड़ते थे। सम्पूर्ण घर गौके गोवरसे लिपा हुआ था, उसपर एक सुन्दर विछौना विछा था, सभी भक्त आकर न्यासपीठके सम्मुख वैठ गये। एक ऊँचे स्थानपर छोटी-सी चौकी रखकर उसपर व्यासपीठ वनायी हुई थी, व्यासजीकी सुन्दर मूर्ति उसपर विराजमान थी। सामने पूजाकी सभी सामग्री रखी थी, कई थालोंमें सुन्दर अमनिया किये हुए फल रखे थे, एक ओर घरकी वनी हुई मिठाइयाँ रखी थीं। एक थालीमें अक्षत, घूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, पूगीफल, पुष्पमाला तथा अन्य सभी पूजनकी सामग्री सुशोभित हो रही थी । पीठके दायीं ओर आचार्यका आसन विछा हुआ था। भक्तों-के आग्रह करनेपर पूजाकी पद्धतिको हाथमें लिये हुए श्रीवास पण्डित आचार्यके आसनपर विराजमान हुए । भक्तोंने विधिवत् व्यासजीका पूजन किया । अब नित्यानन्द-प्रभुकी बारी आयी । वे श्रीवासजीके कहनेसे पूजा करने छगे। श्रीवास पण्डितने एक सुन्दर-सी माला नित्यानन्दजीके हाथमें देते हुए कहा--- 'श्रीपाद!

इसे व्यासजीको पहिनाइये।' श्रीवासजीके इतना कहनेपर भी नित्यानन्दजीने माला व्यासदेवजीको नहीं पहिनायी, वे उसे हाथमें ही लिये हुए चुपचाप खड़े रहे। इसपर फिर श्रीवास पण्डितने जरा जोरसे कहा—'श्रीपाद! आप खड़े क्यों हैं, माला पहि-नाते क्यों नहीं!' जिस प्रकार कोई पत्थरकी मूर्ति खड़ी रहती है उसी प्रकार माला हाथमें लिये नित्यानन्दजी ज्यों-के-त्यों ही खड़े रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तब तो श्रीवास पण्डित घबड़ाये, उन्होंने समझा नित्यानन्दजी हमारी बात तो मानेंगे नहीं, यदि प्रभु आकर इन्हें समझावेंगे तो जरूर मान जायँगे। प्रभु उस समय दूसरी ओर वैठे हुए थे, श्रीवासजीने प्रभुको बुलाकर कहा—'प्रभो! नित्यानन्दजी व्यासदेवको माला नहीं 'पहिनाते, आप इनसे कह दीजिये माला पहिना दें, देरी हो रही है।'

यह सुनक्तर प्रभुने कुछ आज्ञाके-से स्वरमें नित्यानन्दजीसे कहा—'श्रीपाद! व्यासदेवजीको माला पहिनाते क्यों नहीं ? देखो, देर हो रही है, सभी मक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षामें वैठे हैं, जल्दीसे 'पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा।'

प्रभुकी इस बातको सुनकर निर्ताई नींदसे जागे हुए पुरुष-की माँति अपने चारों ओर देखने छगे। मानो वे किसी विशेष वस्तुका अन्वेषण कर रहे हों। इधर-उधर देखकर उन्होंने अपने हाथकी माठा व्यासदेवजीको तो पहिनायी नहीं, जल्दीसे गौराङ्गके सिरपर चढ़ा दी। प्रभुके छम्बे-छम्बे धुँघराले बाठोंमें उलझकर वह माला बड़ी ही मली माल्य पड़ने लगी। सभी भक्त आनन्दमें बेसुध-से हो गये। प्रभु कुछ लिजत-से हो गये। नित्यानन्दजी प्रेममें विभोर होनेके कारण मूर्जित होकर गिर पड़े। अहा, प्रेम हो तो ऐसा हो, अपने प्रियपात्रमें ही सभी देवी-देवता और विश्वका दर्शन हो जाय। गौराङ्गको ही सर्वस्व समझनेवाले निताईका उनके प्रति ऐसा ही भाव था। उनका मनोगत भाव था—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

गौराङ्ग ही उनके सर्वस्व थे। उनकी भावनाके अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया। उनके सामनेसे गौराङ्गकी यह नित्यकी मानुषिक मूर्ति विल्लप्त हो गयी। अब उन्हें गौराङ्गकी षड्भुजी मूर्तिका दर्शन होने लगा। उन्होंने देखा गौराङ्गके मुख-की कान्ति कोटि स्योंकी प्रभासे भी बढ़कर है। उनके चार हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान हैं, शेष दोः हाथोंमें वे हल-मूसलको धारण किये हुए हैं। नित्यानन्दजी प्रभुके इस अद्भुत रूपके दर्शनोंसे अपनेको कृतकृत्य मानने लगे। उनके नेत्र उन दर्शनोंसे तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों नेत्र बिलकुल फटे-के-फटे ही रह गये, पलक गिरना एक-दंम बन्द हो गया। नेत्रोंकी दोनों कोरोंसे अश्रुआंकी धारा बह रही थी। शरीर चेतनाश्रन्य था। भक्तोंने देखा उनकी साँस चल नहीं रही है, उनका शरीर मृतक पुरुषकी माँति अकड़ा हुआ पड़ा था, केवल मुखकी अपूर्व ज्योतिकों

देखकर और नेत्रोंसे निकलते हुए अश्रुओंसे ही यह अनुमान लगाया जा सकता था, कि वे जीवित हैं । भक्तोंको इनकी ऐसी दशा देखकर वड़ा भय हुआ। श्रीवास आदि सभी भक्तोंने माँति-माँतिकी चेष्टाओंद्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किन्तु उन्हें बिल्कुल भी होरा नहीं हुआ । प्रभुने जब देखा कि नित्यानन्दजी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तव उनके शरीरपर अपना कोमल कर फेरते हुए प्रभु अत्यन्त ही प्रेमके साथ कहने लगे—'श्रीपाद! अब उठिये। जिस कार्यके निमित्त आपने इस शरीरको धारण किया है, अब उस कार्यके प्रचार-का समय सनिकट आ गया है। उठिये और अपनी अहैतकी कृपाके द्वारा जीवोंका उद्धार कीजिये। सभी छोग आपकी कृपाके भिखारी वने वैठे हैं, जिसका आप उद्धार करना चाहें उसका उद्धार कीजिये । श्रीहरिके सुमधुर नामोंका वितरण कीजिये । यदि आप ही जीवोंके ऊपर कृपा करके भगवन्नामका वितरण न करेंगे, तो पापियोंका उद्धार कैसे होगा ?

प्रभुके कोमल करस्पर्शसे निताईकी मूर्छा भङ्ग हुई, वे अव कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानन्दजीको होशमें देखकर प्रभु भक्तोंसे कहने लगे—'ब्यासपूजा तो हो चुकी, अव सभी मिलकर एक वार सुमधुर स्वरसे श्रीकृष्ण-संकीर्तन और कर लो।' प्रभुकी आज्ञा पाते ही पखावज वजने लगी, सभी भक्त हाथोंमें मजीरा लेकर वड़े ही प्रेमसे कीर्तन करने लगे। सभी प्रेममें विह्नल होकर एक साथ—

## हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

न्हस सुमधुर संकीर्तनको करने छगे। संकीर्तनकी सुमधुर च्वितसे श्रीवास पण्डितका घर गूँजने छगा। संकीर्तनकी आवाज सुनकर बहुत-से दर्शनार्थी द्वारपर आकर एकत्रित हो गये, किन्तु घरका दरवाजा तो वन्द था, वे वाहर खड़े-ही-खड़े संकीर्तनका आनन्द छटने छगे। इसप्रकार संकीर्तनके आनन्दमें किसीको समयका ज्ञान ही न रहा। दिन इब गया। तव प्रमुने संकीर्तनको वन्द कर देनेकी आज्ञा दी और श्रीवास पण्डितसे कहा—'प्रसादके सम्पूर्ण सामानको यहाँ छे आओ।' प्रमुकी आज्ञा पाकर श्रीवास पण्डित प्रसादके सम्पूर्ण थाछोंको प्रमुके समीप उठा छाये। प्रमुने अपने हायोंसे सभी उपस्थित मक्तोंको प्रसाद वितरण किया। उस महाप्रसादको पाते हुए सभी भक्त अपने-अपने घरोंको चले गये।

इस प्रकार नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहने छगे। श्रीवास पण्डित और उनकी धर्मपत्नी मालिनीदेवी उन्हें अपने सगे पुत्रकी भाँति प्यार करते थे। नित्यानन्दजीको अपने माता-पिताको छोड़े आज लगभग बीस्न वर्ष हो गये। बीस वर्षोंसे ये इसी प्रकार देश-विदेशोंमें घूमते रहे। वीस वर्षोंके बाद अव फिरसे मातृ-पितृ-सुखको पाकर ये परम प्रसन्न हुए। गौराङ्ग भी इनका हृदयसे बड़ा आदर करते थे, वे इन्हें अपने बड़े भाईसे भी बढ़कर मानते थे, तभी तो यथार्थमें प्रेम होता है। दोनों ही ओरसे सत्कारके भाव हों तभी अभिनता होती है। शिष्य अपने गुरुको सर्वस्व समझे और गुरु शिष्यको चाकर न समझकर अपना अन्तरङ्ग सखा समझे तभी दृढ़ प्रेम हो सकता है। गुरु अपने गुरुपनेमें ही वने रहें और शिष्यको अपना सेवक अथवा दास ही समझते रहें, इधर शिष्यमें अनिच्छापूर्वक कर्तव्य-सा समझकर उनकी सेवा-गुश्रूपा करता रहे, तो उन दोनोंमें यथार्थ प्रेम नहीं होता। गुरु-शिष्यका वर्ताव तो ऐसा ही होना चाहिये जैसा भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुनका या अथवा जनक और गुकदेवजीका जैसा शास्त्रोंमें सुना जाता है। नित्यानन्दजी गौराङ्गको अपना सर्वस्व ही समझते थे, किन्तु गौराङ्ग उनका सदा पूज्यकी ही भाँति आदर-सत्कार करते थे, यही तो इन महापुरुपोंकी विशेषता थी।

नित्यानन्दजीका स्वभाव वड़ा चन्नळ था, वे कभी-कभी स्वयं अपने हाथोंसे भोजन ही नहीं करते, तव मालिनीदेवी उन्हें अपने हाथोंसे छोटे वचोंकी तरह खिलातीं। कभी-कभी ये उनके सूखे स्तनोंको अपने मुखमें देकर उन्हें वालकोंकी भाँति पीने लगते। कभी उनकी गोदमें शिशुओंकी तरह क्रीड़ा करते। इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्ती मालिनीदेवीको वात्सल्य-मुखका आनन्द देते हुए, उनके घरमें मुखपूर्वक रहने लगे।



अहैताचार्य

## अद्वैताचार्यके ऊपर कृपा

सिख ! साहजिकं प्रेम दूरादिप विराजते। चकोरीनयनद्वनद्वमानन्द्यति चन्द्रमाः॥# (सु० २० भां० ६२।२)

यदि प्रेम सचमुचमें साभाविक है, यदि वास्तवमें उसमें किसी भी प्रकारका संसारी स्वार्थ नहीं है, तो दोनों ही ओरसे हृदयमें एक प्रकारकी हिटोरें-सी उठा करती हैं। उर्दूके किसी किने प्रेमकी डरते-डरते और संशयके साथ बड़ी ही मुन्दर परिमापा की है। वे कहते हैं—

'इरक' इसकी ही कहते होंगे शायद ? सीनेमें जैसे कोई दिलको मला करे।

सीनेमें दिलको खिंचता हुआ-सा देखकर ही वे अनुमान करते हैं, कि हो-न-हो, यह प्रेमकी ही वला है। तो भी निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकते। निश्चयात्मक किया देनेमें डरते हैं। धन्य है। यथार्थमें इससे बढ़िया प्रेमकी परिभापा हो ही नहीं सकती।

छ किसी प्रेममें अधीर हुई नायिकासे सखी कह रही है—'हे सखि! जो स्वाभाविक सहज स्नेह होता है, वह कभी कम नहीं होनेका, फिर चाहे प्रेमपात्र कितनी भी दूरीपर क्यों न रहता हो! आकाशमें विराज-मान होते हुए भी चन्द्रदेव चकोरीके दोनों नेत्रोंको आनन्द प्रदान करते ही रहते हैं।

शान्तिपुरमें बैठे हुए अद्वैताचार्य गौराङ्गकी सभी लीलाओं-की खबर सुनते और मन-ही-मन प्रसन्न होते। अपने प्यारेकी प्रशंसा सुनकर हृदयमें स्वामाविक ही एक प्रकारकी गुदगुदी-सी होने लगती है। महाप्रभुका यशःसौरभ अब धीरे-धीरे सम्पूर्ण गौड़देशमें न्याप्त हो चुका था। आचार्य प्रभुके भक्तिभावकी बातें सुनकर आनन्दमें त्रिभोर होकर नृत्य करने लगते और अपने आप ही कभी-कभी कह उठते--'गंगा-जल और तुलसी-दलोंसे जो मैंने चिरकालतक भक्तभयभञ्जन भगवान्का अर्चन-पूजन किया था, ऐसा प्रतीत होता है, मेरा वह पूजन अव सफल हो गया। गौरहरि भगवान् विश्वम्भरके रूपमें प्रकट होकर मक्तोंके दुःखोंको दूर करेंगे। 'उनका दृदय बार-बार कहता--'प्रभुकी छत्रछायामें रहकर अनेकों मक्त पावन वन रहे हैं, वे अपनेको गौरहरिके संसर्ग और सम्पर्कसे कृतकृत्य वना रहे हैं, तू भी चलकर अपने इस नीरस जीवनको सार्थक क्यों नहीं बना लेता ?' किन्तु प्रेममें भी एक प्रकारका मीठा-मीठा मान होता है। अपने प्रियकी कृपाकी प्रतीक्षामें भी एक प्रकारका अनिर्वचनीय सुख मिलता है । इसलिये थोड़ी ही देर वाद वे फिर सोचते-'मैं स्वयं क्यों चछं, जब वे ही मेरे इष्टदेव होंगे, तो मुझे स्वयं ही बुलावेंगे, विना बुलाये मैं क्यों जाऊँ ?' इन्हीं सब कारणोंसे इच्छा होनेपर भी अद्वैताचार्य शान्तिपुर नहीं आते थे।

इधर महाप्रमुको जब भावावेश होता तभी जोरोंसे चिल्ला

उठते—''नाड़ा' कहाँ है। हमें बुलाकर 'नाड़ा' खयं शान्तिपुरमें जा छिपा। उसीकी हुंकारसे तो हम आये हैं।' पहिले-पहिल तो मक्तगण समझ ही न सके कि 'नाड़ा' कहनेसे प्रभुका अभि-प्राय किससे है! जब श्रीवास पण्डितने दीनताके साथ जानना चाहा कि 'नाड़ा' कौन है, तब प्रभुने खयं ही बताया कि 'अद्देताचार्यकी प्रार्थनापर ही हम जगदुद्धारके निमित्त अवनितलपर अवतीर्ण हुए हैं। 'नाड़ा' कहनेसे हमारा अभिप्राय उन्हींसे है।'

अव तो नित्यानन्द प्रभुक्ते नवद्वीपमें आ जानेसे गौराङ्गका आनन्द अत्यधिक वढ़ गया था। अब वे अद्वैतके विना कैसे रह सकते थे ? अद्वैत और नित्यानन्द ये तो इनके परिकरके प्रधान स्तम्भ थे। इसिल्ये एक दिन एकान्तमें प्रभुने श्रीवास पण्डितके छोटे भाई रामसे शान्तिपुर जानेके लिये सङ्केत किया। प्रमुक्ता इङ्गित पाकर रमाई पण्डितको परम प्रसन्नता हुई। वे उसी समय अद्वैताचार्यको लिवानेके लिये शान्तिपुर चल दिये।

शान्तिपुरमें पहुँचनेपर रमाई पण्डित आचार्यके घर गये। उस समय आचार्य अपने घरके सामने बैठे हुए थे, दूरसे ही श्रीवास पण्डितके अनुजको आते देखकर वे गद्गद हो उठे, उनकी प्रसन्नताका पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गये, कि 'अब हमारे शुभ दिन आ गये। कृपा करके प्रभुने हमें खयं बुलानेके लिये रमाई पण्डितको भेजा है, भगवान् भक्तकी प्रतिज्ञा- की इतनी अधिक परवा करते हैं, िक उसके सामने वे अपना सब ऐश्वर्य भूछ जाते हैं।' इसी बीच रमाईने आकर आचार्यको प्रणाम किया। आचार्यने भी उनका प्रेमालिङ्गन किया। आचार्यने से प्रेमालिङ्गन किया। आचार्यने से प्रेमालिङ्गन पाकर रमाई पण्डित एक ओर खड़े हो गये और आचार्यकी ओर देखकर कुछ मुसकराने छगे। उन्हें मुसकराते देखकर आचार्य कहने छगे—'माल्यम होता है, प्रभुने मुझे स्मरण किया है, िकन्तु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थमें वे ही मेरे प्रभु हैं! जिन प्रभुको पृथ्वीपर संकीर्तनका प्रचार करनेके निमित्त में प्रकट करना चाहता था, वे मेरे आराध्यदेव प्रभु ये ही हैं, इसका तुमछोगोंके पास कुछ प्रमाण है?'

कुछ मुसकराते हुए रमाई पण्डितने कहा—'आचार्य महा-शय! हमलोग तो उतने पण्डित नहीं हैं। प्रमाण और हेतु तो आप-जैसे विद्वान् ही समझ सकते हैं। किन्तु हम इतना अवस्य समझते हैं, कि प्रमु बार-बार आपका स्मरण करते हुए कहते हैं—'अद्वैताचार्यने ही हमें बुलाया है, उसीकी हुंकारके वशीभूत होकर हम भूतलपर आये हैं। लोकोद्धारकी सबसे अधिक चिन्ता अद्वैताचार्यको ही यी, इसीलिये उसकी चिन्ता-को दूर करनेके निमित्त श्रीकृष्ण-संकीर्तनद्वारा लोकोद्धार करनेके निमित्त ही हम अवतीर्ण हुए हैं।'

अद्देताचार्य मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे, प्रभुकी दया-छता, भक्तवत्सळता और कृपाछताका स्मरण करके उनका हृदय इवीमृत हो रहा था, प्रेमके कारण उनका कण्ठ अवरुद्ध हो नया। इच्छा करनेपर भी वे कोई वात मुखसे नहीं कह सकते थे, प्रेममें गद्गद होकर वे रुदन करने लगे। पासमें ही वैठी हुई उनकी धर्मपत्ती सीतादेवी भी, आचार्यकी ऐसी दशा देखकर प्रेमके कारण अश्रु वहाने लगी। आचार्यका पुत्र भी माता-पिता-को प्रेममें विह्नल देखकर रुदन करने लगा।

कुछ कालके अनन्तर अद्देताचार्यके प्रेमका वेग कुछ कम हुआ । उन्होंने जल्दीसे सभी प्जाकी सामग्री इकट्ठी की और अपनी ली तथा बचेको साथ लेकर वे रमाईके साथ नवद्वीपकी ओर चट पड़े । नवद्वीपमें पहुँचनेपर आचार्यने रमाई पण्डितसे कहा—'देखो, हम इस प्रकार प्रभुके पास नहीं जायँगे, हम यहीं नन्दनाचार्यके घरमें ठहरते हैं, तुम सीधे घर चले जाओ । यदि प्रभु हमारे आनेके सम्बन्धमें कुछ पूछें तो तुम कह देना—'वे नहीं आये ।' यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी, तो वे हमें यहाँसे स्वयं ही बुला लेंगे । वे हमारे मस्तकके ऊपर अपना चरण रखेंगे, तभी हम समझेंगे, कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है और हमारी ही प्रार्थनापर वे जगत्-उद्धारके निमित्त अवतीण हुए हैं।'

आचार्यकी ऐसी वात सुनकर रमाई पण्डित अपने घर चले गये। शामके समय सभी भक्त आ-आकर श्रीवास पण्डितके घर एकत्रित होने लगे। कुछ कालके अनन्तर प्रमु भी पधारे। आज प्रमु घरमें प्रवेश करते ही भावावेशमें आ गये। भगवदा- वेशमें वे जल्दीसे भगवान्के आसनपर विराजमान हो गये और जोरोंके साथ कहने छगे—''नाड़ा' शान्तिपुरसे तो आ गया है, किन्तु हमारी परीक्षाके निमित्त नन्दनाचार्यके घर छिपा बैठा है। वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसीने तो हमें बुळाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है।' प्रभुकी इस बातको सुनकर भक्त आपसमें एक-दूसरेका मुख देखने लगे। नित्यानन्द मन-ही-मन मुसकराने लगे। मुरारीगुप्तने उसी समय प्रभुकी पूजा की, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर सुगन्धित पुष्पोंकी माला प्रभुके गलेमें पहिनायी और खानेके लिये सुन्दर धुवासित ताम्बूल दिया । इसी समय रमाई पण्डितने सभी वृत्तान्त जाकर अद्वैताचार्यसे कहा । सब वृत्तान्त सुनकर आचार्य चिकत-से हो गये और प्रेममें वेसुध-से हुए गिरते-पड़ते श्रीवास पण्डित-के घर आये । जिस घरमें प्रभु विराजमान थे, उस घरमें प्रवेश करते ही अद्देताचार्यको प्रतीत हुआ, कि सम्पूर्ण घर आलोकमय हो रहा है । कोटि सूर्योंके सदश प्रकाश उस घरमें विराजमान है, उन्हें प्रमुक्ती तेजोमय मूर्तिके स्पष्ट दर्शन न हो सके। उस असहा तेजके प्रभावको आचार्य सहन न कर सके। उनकी आँखोंके सामने चक्ताचौंध-सी छा गयी, वे मूर्छित होकर भूमि-पर गिर पड़े और देहलीसे आगे पैर न बढ़ा सके। भक्तोंने वृद्ध आचार्यको उठाकर प्रभुके सम्मुख किया । प्रभुके सम्मुख पहुँचने-पर भी वे संज्ञाज्ञून्य ही पड़े रहे और बेहोशीकी ही हालतमें लम्बी-लम्बी साँसें भरकर जोरोंके साथ रुदन करने लगे। उन वृद्ध तपस्वी विद्वान् पण्डितकी ऐसी अवस्था देखकर सभी उपस्थित भक्त आनन्द-सागरमें गोते खाने छगे और अपनी भक्तिको तुच्छ समझकर रुदन करने छगे।

थोड़ी देरके अनन्तर प्रभुने कहा—'आचार्य ! उठो, अब देर करनेका क्या काम है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई । चिरकांळकी तुम्हारी अभिलाषाके सफल होनेका समय अब सन्निकट आ गया। अब उठकर हमारी विधिवत् पूजा करो।'

प्रमुकी ऐसी प्रेममय वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए।
मोले वालकके समान सत्तर वर्षके श्वेत केशवाले विद्वान् ब्राह्मण
सरलताके साथ प्रमुक्ता पूजन करनेके लिये उद्यत हुए। जगनाथ
मिश्र जिन्हें पूज्य और श्रेष्ठ मानते थे, विश्वरूपके जो विद्यागुरु
थे और निमाईको जिन्होंने गोदमें खिलाया था, वे ही भक्तोंके
मुकुटमणि महामान्य अद्वैताचार्य एक तेईस वर्षके युवकके आदेशसे सेवककी भाँति अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उसकी
पूजा करनेको तैयार हो गये। इसे ही तो विभूतिमत्ता कहते
हैं, यही तो भगवत्ता है, जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हैं।
जिसके प्रभावसे जाति, कुल, रूप तथा अवस्थामें छोटा होनेपर
भी पुरुष सर्वपूज्य समझा जाता है।

अद्वैताचार्यने सुवासित जलसे पहिले तो प्रमुके पादपद्मोंको पखारा, फिर पाद्य, अर्घ्य देकर, सुगन्धित चन्दन प्रमुके श्रीअङ्गोंमें लेपन किया, अनन्तर अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्यादि चढ़ाकर सुन्दर माला प्रभुको गलेंमें पहिनायी और ताम्बूल देकर वे हाय जोड़कर गद्गदकण्ठसे स्तुति करने लगे। वे रोते-रोते वार-बार इस क्षोकको पढ़ते थे—

> नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगव्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥\* (विष्णु० पु० १ भ्र० १६ ६ूं एं)

श्लोक पढ़ते-पढ़ते वे और भी गौराङ्गको छक्ष्य करके भाँति-भाँतिकी स्तुति करने छगे। स्तुति करते-करते वे फिर बेसुध-से हो गये। इसी वीच अद्दैताचार्यकी पत्नी सीतादेवीने प्रभुकी पूजा की। प्रभुने भावावेशमें आकर उन दोनोंके मस्तकोंपर अपने श्रीचरण रखे। प्रभुके पादपशोंके स्पर्शमात्रसे आचार्यपत्नीं और आचार्य आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने छगे। प्रभुने आचार्यको आश्वासन देते हुए कहा—'आचार्य, अब जल्दीसे उठो, अब देर करनेका काम नहीं है। अपने संकीर्तनद्वारा मुझे आन-न्दित करो।'

प्रमुका आदेश पाते ही, आचार्य दोनों हार्थोको ऊपर उठा-कर प्रेमके साथ संकीर्तन करने छगे। सभी मक्त अपने-अपने नार्थोको बजा-त्रजाकर आचार्यके साथ संकीर्तन करनेमें निमग्न हो

<sup>#</sup> बाह्यणोंकी पूजा करनेवाले प्रभुके पादपद्योंमें प्रणाम है। गी और बाह्यणोंका प्रतिपालन करनेवाले मगवान्के प्रति नमस्कार है। सम्पूर्णं क्षगत्का उद्धार करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम है, भगवान् गोविन्द्रके चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार हैं।

गये । आचार्य प्रेमके आवेशमें जोरोंसे नृत्य कर रहे थे, उन्हें शरीरकी तनिक भी सुध-बुध नहीं थी। वे प्रेममें इतने मतवाले बने हुए थे, कि कहीं पैर रखते थे और कहीं जाकर पैर पड़ते ये । धीरे-धीरे स्वेद, कम्प, अश्रु, खरभङ्ग तथा विकृति आदि सभी संकीर्तनके सास्विक भावोंका अद्वैताचार्यके शरीरमें उदय होने लगा। भक्त भी अपने आपेको भूलकर अद्वैताचार्यकी तालके साथ अपना ताल-खर मिला रहे थे, इस प्रकार उस दिन-के संकीर्तनमें सभीको अपूर्व आनन्द आया। आजतक कभी भी इतना आनन्द संकीर्तनमें नहीं आया या। सभी भक्त इस वातका अनुभव करने लगे, कि आजका संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ रहा। क्यों न हो, जहाँ अद्देत तथा निमाई, निताई ये तीनों ही प्रेमके मतवाले एकत्रित हो गये हों, वहाँ अद्वितीय तथा अलैकिक आनन्द आना ही चाहिये। बहुत रात्रि वीतनेपर संकीर्तन संगाप्त हुआ और सभी भक्त प्रेममें छके हुए-से अपने-अपने घरोंको चले गये।



## अद्वैताचार्यको श्यामसुन्दररूपके दर्शन

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्ममाख्याति पृच्छति। मुङ्के भोजयते चैव पड्विधं प्रीतिलक्षणम्॥॥ (सु० र० भां० १६६। ३०६)

प्रेममें छोटेपनका भाव ही नहीं रहता । प्रेमी अपने प्रियको सदा बड़ा ही समझता है । भगवान् भक्तप्रिय हैं । जहाँ भक्त उन्हें अपना सर्वस्व समझते हैं, वहाँ वे भी भक्तको अपना सर्वस्व समझते हैं । भक्तके प्रति श्रद्धाका भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान् स्वयं कहते हैं—'मैं भक्तोंके पीछे-पीछे इस कारण फिरा करता हूँ, कि उनकी पदघूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और उससे मैं पावन हो जाऊँ ।' जगत्को पावन वनानेवाले प्रभुके ये भाव हैं । भक्त उनका दिनरात्रि भजन करते हैं, वे भी कहते हैं—'जो मेरा जिस रूपसे भजन करता है, मैं भी उसका उसी रूपसे भजन करता हूँ ।' विश्वके एकमात्र भजनीय भगवान्की लीला तो देखिये । प्रेमका कैसा अनोखा दृष्टान्त है । जो

श्र अपने प्रेमीको मान-सम्मान तथा जो वस्तु अपनेको श्रत्यन्त प्रिय प्रतीत होती हो उसे प्रदान करना, उसकी दी हुई वस्तुओंको प्रेमसे ग्रहण करना, अपनी गोप्यसे भी गोप्य वार्तोको उसके सम्मुख प्रकट करना तथा उससे उसके हृद्यकी आन्तरिक वार्तोको पूछना, स्वयं उसके यहाँ भोजन करना श्रीर उसे खूब प्रेमके साथ अपने हाथोंसे भोजन कराना ये छः प्रीतिके जच्या बताये गये हैं।

विश्वम्भर हैं, चर-अचर सभी प्राणियोंका जो सदा पालन-पोषण करते हैं, जिनके संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण विश्व तृप्त हो सकता है, वे कहते हैं जो कोई मुझे भक्तिसे कुछ दे देता है उसे ही मैं प्रसन्न होकर खा लेता हूँ। पत्ता खानेकी चीज नहीं है, फूल सुंघनेकी वस्तु है और जल पीनेकी, केवल अन्न या फल ही खाये जाते हैं। प्रेममें पागल हुए भगवान् कहते हैं-- 'यदि मुझे कोई भक्ति-भावसे पत्र, पुप्प, फल अथवा जल ही दे देता ' है, तो उसे में बहुत ही अमूल्य वस्तु समझकर सन्तुष्ट मनसे खा जाता हूँ। पत्ते और फ़्लोंको भी खा जाते हैं, सबके लिये 'अस्नामि' इसी कियाका प्रयोग करते हैं । धन्य है, ऐसे खानेको ! क्यों न हो, प्रेममें ये पार्थिव पदार्थ ही थोड़े खाये जाते हैं, असली तृप्तिका कारण तो उन पदार्थोंमें ओतप्रोतभावसे भरा इआ प्रेम है, उस प्रेमको ही खाकर प्रमु परम प्रसन्त होते हैं। प्रेम है ही ऐसी वस्तु ! उसका जहाँ भी समावेश हो जायगा वही पदार्थ सुखमय, मधुमय, आनन्दमय और तृप्तिकारक वन जायगा।

उस दिन संकीर्तनके अनन्तर दूसरे-तीसरे दिन फिर अद्दैताचार्य शान्तिपुरको ही चले गये। उनके मनमें अब भी प्रभुके प्रति सन्देहके भाव बने हुए थे। उनका मन अब भी दुविधामें था, कि ये हमारे इष्टदेव ही हैं या और कोई। इसी-लिये एक दिन संशयबुद्धिसे वे फिर नवद्वीप पधारे। वैसे उनका हृदय प्रभुकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया था, उन्हें महाप्रभुकी स्पृतिमात्रसे परमानन्द प्रतीत होता था, मीतरसे विना विश्वासके ऐसे भाव हो ही नहीं सकते, किन्तु प्रकटमें वे अपना अविश्वास ही जताते । उस समय प्रभु श्रीवास पण्डितके यहाँ मक्तोंके साथ श्रीकृष्णकथा कर रहे थे । आचार्यको आया देखकर प्रभु मक्तोंके सिहत उनके सम्मानके निमित्त उठ पड़े । प्रभुने बड़ी श्रद्धा-मिक्ति सिहत आचार्यके लिये प्रणाम किया तथा आचार्यने भी छजाते हुए अपने श्वेत वालें से प्रभुके पादपर्योकी परागको पोंछा । उपस्थित सभी मक्तोंको आचार्यने प्रेमालिंगन दान दिया और प्रभुके साथ वे सुखपूर्वक वैठ गये ।

सबके बैठ जानेपर प्रमुने मुसकराते हुए कहा—'यहाँपर सीतापित विराजमान हैं, किसीको भय भले हो, हमें तो कुछ भय नहीं। वे हमारा शमन न कर सकेंगे।' (अद्वैताचार्यकी पत्नीका नाम सीतादेवी था, प्रमुका लक्ष्य उन्हींकी ओर था।)

कुछ बनावटी गम्भीरता धारण करते हुए तथा अपने चारों ओर देखते हुए आचार्यने कहा—'यहाँ रघुनाथ तो दिष्टिगोचर होते नहीं, हाँ, यदुनाथ अवश्य विराजमान हैं।' प्रभु इस उत्तर-को सुनकर कुछ छज्जित-से हुए। बातको उड़ानेके निमित्त कहने छगे —'देखिये, हम तो चिरकाछसे आशा छगाये बैठे थे, कि हम सभी छोग आपकी छत्रछायामें रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते, किन्तु आप शान्तिपुर जा विराजे, ऐसा हमछोगोंसे क्या अपराध बन गया है ?' अद्वैताचार्य इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाये थे, कि बीचमें ही श्रीवास पण्डित बोल उठे—'अद्वैताचार्यका तो नाम ही अद्वैत है। इसीलिये वे शान्तिपुरमें निवास कर रहे हैं। अब आपका आविर्माव नवद्वीपरूपी नवधामिकके पीठमें हुआ है। उसमें विराजमान होकर नित्यानन्द उसका रसास्वादन कर रहे हैं। अद्वैत भी शान्तिपुर छोड़कर इस नित्यानन्दपूर्ण पीठमें आकर गौरगुणगानद्वारा अपनेको नित्यानन्दमय बनाना चाहते हैं। अभी ये द्वैत-अद्वैतकी दुविधामें हैं।'

इस गूढ़ उत्तरका मर्म समझकर हँसते हुए आचार्य कहने लगे—'जहाँपर 'श्रीवास' हैं, वहाँपर लोगोंकी क्या कमी ! श्रीके वासमें आकर्षण ही ऐसा है, कि हम-जैसे सैकड़ों मनुष्य उनके प्रभावसे खिंचे चले आवेंगे।'

श्रीवास पण्डित इस गूढ़ोक्तिसे वड़े प्रसन्न हुए, उसे प्रभुके ऊपर घटाते हुए कहने लगे—'जब लक्ष्मीदेवी थीं तब थीं, अब तो वे यहाँ वास नहीं करतीं। अब तो वे नवद्वीपसे अन्तर्धान हो गयीं।' (गौराङ्ग महाप्रभुकी पहिली पत्नीका नाम 'लक्ष्मी' या। 'श्री'के माने लक्ष्मी लगाकर श्रीवास पण्डितने कहा अब यहाँ श्रीका वास नहीं है।)

प्रभुने जब देखा श्रीवास हमारे ऊपर घटाने छगे हैं तब आपने जल्दीसे कहा—'पण्डितजी, यह आप कैसी बात कह रहे हैं ! श्रीके माने हैं 'भक्त'। जहाँपर आप-जैसे मक्त विराजमान हैं वहाँ श्रीका वास अवश्य ही होना चाहिये, भला ऐसे स्थानको छोड़कर 'भक्ति' या 'श्री' कहीं जा सकती हैं ?'

इसपर आचार्य कहने छगे—'हाँ, ठीक तो है। श्रीके विना हरि रह ही कैसे सकते हैं ? 'श्री' विष्णुप्रिया नाम रखकर नवद्वीपमें अवस्थित हैं अथवा उन्होंने श्रीके साथ विष्णुप्रिया अपने नाममें और जोड़ छिया है, अब वे केवछ श्री न होकर 'श्रीविष्णुप्रिया' बन गयी हैं। (गौरकी द्वितीय पत्नीका नाम श्रीविष्णुप्रिया था। उसीको छक्ष्य करके अद्वैताचार्यने यह बात कही।)

बातको दूसरी ओर घटाते हुए प्रभुने कहा—''श्री' तो सदासे ही विष्णुप्रिया ही हैं, 'मिकिप्रियो माधव शे' माधव भगवान्को तो सदासे ही भक्ति प्यारी हैं। इसिलिये श्री अथवा भक्तिका नाम पहिलेसे ही विष्णुप्रिया है।'

यह सुनकर आचार्य जल्दीसे प्रभुको प्रणाम करते हुए बोले—'तभी प्रभुने एक विग्रहसे लक्ष्मीरूपसे उन्हें ग्रहण किया और फिर अब श्रीविष्णुप्रियाके रूपसे उनके दूसरे विग्रहको अपनी अर्घाङ्गिनी वनाया है।'

इस प्रकार आपसमें श्लेषात्मक बातें हो ही रही थीं, कि प्रमुकें घरसे एक आदमी आया और उसने नम्नतापूर्वक प्रभुसे निवेदन किया—'शचीमाताने कहलाया है कि आज आचार्य घरमें ही भोजन करें । कृपा करके वे हमारे आजके निमन्त्रणको अवस्य ही खीकार करें।'

उस आदमीकी बातें सुनकर प्रमुने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया । जिज्ञासांक भावसे वे आचार्यके मुखकी ओर देखने लगे । प्रमुके भावको समझकर आचार्य कहने लगे—'हमारा अहो-भाग्य, जो जगन्माताने हमें भोजनके लिये निमन्त्रित किया है, इसे हम अपना सौभाग्य ही समझते हैं।'

वीचमें ही बातको काटते हुए श्रीवास पण्डित बोल उठे—'इस सौभाग्यसुखको अकेले ही छूटोगे, या दूसरोंको भी साझी बनाओगे ? हम तो तुम्हें अकेले कभी भी इस आनन्दका उपभोग न करने देंगे, यदि गौराङ्ग हमें निमन्त्रित न भी करेंगे, तो हम शचीमाताके समीप जाकर याचना करेंगे। वे तो साक्षात् अन्नपूर्णा ही ठहरीं, उनके दरबारसे कोई निराश होकर थोड़े ही लौट सकता है शिचार्य महाशय! तुम्हारी अकेले ही दाल नहीं गलनेकी, हमें भी साथ ले चलना पड़ेगा।'

आचार्य भद्दीत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिल्हट-निवासी ब्राह्मण थे, किन्तु दोनोंका परस्परमें खान-पान एक नहीं था, इसी बातको जाननेके निमित्त कुछ संकोचके साथ प्रभुने कहा—'भोजनकी क्या बात है, सर्वत्र आपका ही है, किन्तु आचार्यको दो आदिमयोंके लिये भात बनानेमें कष्ट होगा।'

इसपर आचार्य बीचमें ही बोल उठे---'मुझे क्यों कष्ट

होनेका ? कष्ट होगा तो राचीमाताको होगा । सो, वे तो जगन्माता ठहरीं, वे कष्टको कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनानेमें असमर्थ होंगी तो फिर हमको बनाना ही होगा।' इस उत्तरसे प्रमु समझ गये, कि आचार्यको अब हमारे घरका भात खानेमें किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं। असलमें प्रेममें किसी प्रकारका निश्चित नियम है ही नहीं। यह नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी सामाजिक नियमोंको भंग ही कर दें, या सभी प्रेमी अन्य छोगोंकी भाँति सामाजिक नियमोंका पाछन ही करें । इनके छिये कोई निश्चित नियम नहीं । भगवान् राम-जैसे सर्व-श्रेष्ठ प्रेमीने 'सीता-परीक्षा' 'सीता-परित्याग' और 'लक्ष्मण-परित्याग'-जैसे असहा और वेदनापूर्ण कार्योंको इसीलिये किया, कि जिससे लोक-संग्रहका धर्म अक्षुण्ण बना रहे । इसके विपरीत भगवान् श्रीकृष्णने प्रेमेक पाँछे सामाजिक नियमोंकी कोई परवा ही नहीं की। अब भी देखा जाता है, बहुतसे अत्यन्त प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमोंमें दृढ़ रहकर बर्ताव करते हैं । बहुत-से इन सबकी उपेक्षा भी करते देखे गये हैं। इसलिये प्रेम-पन्थके लिये कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह तो नियमोंसे रहित अठौकिक पंये है। आचार्यके छिये अव प्रमुके घरमें क्या संकोच होना था, जब उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभुके पाद-पद्मोंमें समर्पित कर दिया।

स्वीकृति लेकर वह मनुष्य मातासे कहने चला गया। इधर आचार्यने धीरेसे कोई बात श्रीवास पण्डितके कानमें कही। आपसमें दोनोंको धीरे-धीरे वातें करते देखकर प्रभु हँसते हुए कहने छगे—'दोनों पण्डितोंमें क्या गुपचुप वातें हो रही हैं, हम उन वातोंको सुननेके अधिकारी नहीं हैं क्या ?'

प्रभुकी वात सुनकर आचार्य तो कुछ छिजित-से होकर चुप हो गये, किन्तु श्रीवास पण्डित थोड़ी देर ठहरकर कहने छगे— 'प्रमो ! आचार्य अपने मनमें अत्यन्त दुखी हैं। वे कहते हैं— प्रभुने नित्यानन्दजीके ऊपर तो कृपा करके उनको अपना असछी रूप दिखा दिया, किन्तु न जाने क्यों, हमारे ऊपर कृपा नहीं करते? हमें पहिले आश्वासन भी दिछाया था, कि तुम्हें अपना असछी रूप दिखावेंगे, किन्तु अमीतक हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई।'

कुछ विस्मय-सा प्रकट करते हुए प्रभुने कहा—'मैं नहीं समझता, असली रूप कहनेसे आचार्यका क्या अभिप्राय है! मेरा असली रूप, तो यही है, जिसे आप सब लोग सदा देखते हैं और अब भी देख रहे हैं।'

अपनी वातका प्रभुको भिन्न रीतिसे अर्थ लगाते हुए देखकर श्रीवास पण्डितने कहा—'हाँ प्रमो ! यह ठीक है, आपका असली रूप तो यही है, हम सब भी इसी गौररूपकी श्रद्धा- भिक्ति साथ वन्दना करते हैं, किन्तु आपने आचार्यको अन्य रूप- के दर्शनोंका आश्वासन दिलाया था, वे उसी आश्वासनका स्मरण-मात्र करा रहे हैं।'

श्रीवासजीके ऐसे उत्तरसे सन्तुष्ट होकर प्रभु कहने छगे-

'पण्डितजी! आप तो सब कुछ जानते हैं, मनुष्यकी प्रकृति सदा एक-सी नहीं रहती। वह कभी कुछ सोचता है और कभी कुछ। जब मेरी उन्मादकी-सी अवस्था हो जाती है, तब उसमें न जाने में क्या-क्या बक जाता हूँ, उसका स्मरण मुझे स्वयं ही नहीं रहता। मैंने अपनी उन्मादावस्थामें आचार्यसे कुछ कह दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिछकुछ नहीं है।'

यह सुनकर कुछ दीनताके भावसे श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रमो ! आप हमारी हर समय क्यों वश्चना किया करते हैं, लोगोंको जब उन्माद होता है, तो उनसे अन्य लोगोंको बड़ा भय होता है। लोग उनके समीप जाने तकमें डरते हैं, किन्तु आपका उन्माद तो लोगोंके हृदयोंमें अमृत-सिश्चन-सा करता है। भक्तोंको उससे बढ़कर कोई दूसरा आनन्द ही प्रतीत नहीं होता। क्या आपका उन्माद सचमुचमें उन्माद ही होता है ? यदि ऐसा हो तो फिर भक्तोंको इतना अपूर्व आनन्द क्यों होता है ? आपमें सर्व सामध्ये है। आप जिस समय जैसा चाहें रूप दिखा सकते हैं।'

प्रभुने कहा—'पण्डितजी, सचमुचमें आप विश्वास कीजिये, किसीको कोई रूप दिखाना मेरे बिछकुछ अधीन नहीं है। किस समय कैसा रूप बन जाता है, इसका मुझे स्वयं पता नहीं चछता। आप कहते हैं, आचार्य स्थामसुन्दररूपके दर्शन करना चाहते हैं। यह मेरे हाथकी बात थोड़े ही है। यह तो उनकी दद भावनाके ही ऊपर निर्भर है। उनकी जैसे रूपमें प्रीति होगी, उसी भावके अनुसार उन्हें दर्शन होंगे। यदि उनकी उत्कट इच्छा है, यदि यथार्थमें वे श्यामसुन्दररूपका ही दर्शन करना चाहते हैं तो आँखें वन्द करके ध्यान करें, बहुत सम्भव है, वे अपनी भावनाके अनुसार श्यामसुन्दरकी मनोहर मूर्तिके दर्शन कर सकें।

प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्यने कुछ सन्देह और कुछ परीक्षाके भावसे आँखें बन्द कर ली। योड़ी ही देरमें भक्तोंने देखा कि आचार्य मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े हैं। लोगोंने उनके शरीरको स्पर्श करके देखा तो उसमें चेतना माल्रम ही न पड़ी। श्रीवास पण्डितने उनकी नासिकाके छिद्रोंपर हाथ रखा, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, मानों उनकी साँस चल ही नहीं रही है। इन सब लक्षणोंसे तो यही प्रतीत होता था, कि उनके शरीरमें प्राण नहीं है, किन्तु चेहरेकी कान्ति समीपके लोगोंको चिकत बनाये हुए थी। उनके चेहरेपर प्रत्यक्ष तेज चमकता था। सम्पूर्ण शरीर रोमाञ्चित हो रहा था। सभी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे। श्रीवास पण्डितने घवड़ाहटके साथ प्रभुसे पूछा—'श्रमो! आचार्यकी यह कैसी दशा हो गयी! न जाने क्यों वे इस प्रकार मूर्छित और संज्ञाशून्य-से हो गये! न

प्रमुने कहा—'आप छोग किसी प्रकारका भी भय न करें। माछ्म होता है, आचार्यको हृदयमें अपने इष्टदेवके दर्शन हो गये हैं, उसीके प्रेममें ये मूर्कित हो गये हैं। मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है।'

गद्गद कण्ठसे श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रमो! अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों ही आपके अधीन हैं। आचार्य सौमाग्यशाली हैं जो इच्छा करते ही उन्हें आपके श्यामसुन्दररूपके दर्शन हो गये। हतभाग्य तो हमीं हैं जो हमें इस प्रकारका कभी भी सौमाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अस्तु, अपना-अपना माग्य ही तो है, न हो हमें किसी और रूपका दर्शन, हमारे लिये तो यह गौररूप ही यथेष्ट है। अब ऐसा अनुप्रह कीजिये जिससे आचार्यको होश आवे।'

श्रीवासजीकी वात सुनकर प्रभुने कहा—'आप भी कैसी वात कहते हैं, मैं उन्हें कैसे चेतन कर सकता हूँ ? वे स्वयं ही चैतन्य होंगे। यह देखो, आचार्य अब कुछ-कुछ आँखें खोलने लगे हैं।' प्रभुका इतना कहना था, कि आचार्यकों मूर्छा धीरे-धीरे मंग होने लगी। जब वे स्वस्य हुए तो श्रीवास पण्डितने पूछा—'आचार्य, क्या देखा ?' श्रीवासके पूछनेपर गद्गद कण्ठसे आचार्य कहने लगे—'ओहो! अद्भुत रूपके दर्शन हुए। वे ही श्यामसुन्दर बनवारी, पीतपटधारी, मुरलीमनोहर मेरे सामने प्रलक्ष प्रकट हुए। मैंने प्रत्यक्ष देखा, स्वयं गौरने ही ऐसा रूप धारण करके मेरे हृदयमें प्रवेश किया और अपनी मन्द-मन्द मुसकानसे मुझे चेसुध-सा बना लिया। मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा। वह उस माधुरीको पान करनेमें ऐसा तल्लीन हुआ, कि अपने

आपेको ही लो बैठा। थोड़ी ही देरके पश्चात् वह मूर्ति गौररूप धारण करके मेरे सामने आ बैठी, तभी मुझे चेत हुआ।' यह कहते-कहते आचार्य प्रेमके कारण गद्गद कण्ठसे रुदन करने लगे। उनकी आँखोंकी कोरोंमेंसे ठण्डे अश्रुओंकी दो धारा-सी बह रही थीं। प्रभुने हँसते हुए कुछ बनावटी उपेक्षाके साथ कहा—'माछ्म पड़ता है, आचार्यने गत रात्रिमें जागरण किया है। इसीलिये आँखें बन्द करते ही नींद आ गयी और उसी नींदमें इन्होंने स्वप्न देखा है, उसी स्वप्नकी बातें ये कह रहे हैं।'

प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्य अधीर होकर प्रभुके चरणोंमें गिर पड़े और गद्गद कण्ठसे कहने लगे—'प्रभो ! मेरी अब अधिक बच्चना न कीजिये । अब तो आपके श्रीचरणोंमें विश्वास उत्पन्न हो जाय, ऐसा ही आशीर्वाद दीजिये ।' प्रभुने वृद्ध आचार्यको उठाकर गलेसे लगाया और प्रेमके साथ कहने लगे—'आप परम मागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊँची है, आपके निरन्तर ध्यानका ही यह प्रत्यक्ष फल है, कि नेत्र बन्द करते ही आपको भगवान्के दर्शन होने लगे हैं । चलिये, अब बहुत देर हो गयी, माता भोजन बनाकर हमलोगोंकी प्रतीक्षा कर रही होंगी । आज हम सब साथ-ही-साथ भोजन करेंगे।'

प्रमुकी आज्ञा पाकर श्रीवासके सहित आचार्य महाप्रमुके घर चळनेको तैयार हो गये। घर पहुँचकर प्रमुने देखा, माता सब सामान बनाकर चौकेमें बैठी सब छोगोंके आनेकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभुने जल्दीसे हाथ-पैर घोकर, आचार्य और श्रीवास पण्डितके खयं पैर धुलाये और उन्हें वैठनेको सुन्दर आसन दिये। दोनोंके बहुत आप्रह करनेपर प्रभु भी आचार्य और श्रीवासके बीचमें भोजन करनेके लिये बैठ गये। शची-माताने आज बड़े ही प्रेमसे अनेक प्रकारके व्यञ्जन बनाये थे। भोजन परोस जानेपर दोनोंने भगवान्के अर्पण करके तुलसी-मञ्जरी पड़े हुए उन सभी न्यञ्जनोंको प्रेमके साथ पाया। प्रमु बार-बार आग्रह कर-करके आचार्यको और अधिक परसवा देते और आचार्य भी प्रेमके वशीभूत होकर उसे पा लेते। इस प्रकार उस दिन तीनोंने ही अन्य दिनोंकी अपेक्षा बहुत अधिक भोजन किया। किन्त उस भोजनमें चारों ओरसे प्रेम-ही-प्रेम भरा था। भोजनोपरान्त प्रभुने श्रीविष्णुप्रियासे लेकर आचार्य तथा श्रीवास पण्डितको मुख-शुद्धिके लिये ताम्बूल दिया । कुछ आराम करने-के अनन्तर प्रमुकी आज्ञा लेकर अद्देत तो शान्तिपुर चले गये और श्रीवास अपने घरको चले गये ।



## प्रच्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि

तद्शमसारं हृद्यं बतेदं
यद्गृह्यमाणेर्हिरिनामधेयैः।
न विकियेताऽथ यदा विकारो
नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः॥
(श्रीमद्गा०२।३।२४)

जिनके हृदयमें भगवान्के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गंथी है, जिनका हृदय स्याम-रंगमें रँग गया है, जिनकी भगवान्के सुमधुर नामों तथा उनकी जगत्-पावनी छीछाओं में रित है, उन बड़मागी भक्तोंने ही यथार्थमें मनुष्य-शरीरको सार्थक बनाया है। प्रायः देखा गया है, कि जिनके ऊपर भगवत्-कृपा होती है, जो प्रमुक्ते प्रेममें पागछ बन जाते हैं, उनका बाह्य जीवन भी त्यागमय बन जाता है, क्योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेमासवका एक बार भी पान कर छिया, उसे फिर त्रिछोकीके जो भी संसारी सुख हैं, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने छगते हैं। संसारी सुखोंमें तो मनुष्य तभीतक सुखानुभव करता है, जबतक उसे असछी सुखका पता नहीं चळता। जिसने एक क्षणको भी सुख-खरूप

श्रीहरि भगवान्के मधुर नामोंके श्रवणमात्रसे जिनके हदयमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न न हो, श्रथवा निनके शरीरमें स्वेद, कम्प, श्रश्रु तथा रोमाञ्च श्रादि सान्तिक मानोंका उदय न होता हो, तो सममना चाहिये कि उन पुरुषोंका हृदय फौळादका बना हुआ है।

प्रेमदेवने दर्शन कर लिये फिर उसके लिये सभी संसारी पदार्थ तुच्छ-से दिखायी देने छगेंगे। इसीलिये प्रायः देखा गया है, कि परमार्थके पथिक भगवत्-भक्तों तथा ज्ञाननिष्ठ साधकोंका जीवन सदा त्यागमय ही होता है। वे संसारी भोगोंसे खरूपतः भी दूर ही रहते हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी भक्त देखनेमें आते हैं, कि जिनका जीवन ऊपरसे तो संसारी छोगोंका-सा प्रतीत होता है किन्तु हृदयमें अगाध भक्ति-रस भरा हुआ होता है जो ज़रा-सी ठेस छगते ही छछककर आँखोंके द्वारा बाहर बहने छगता है। असछमें मक्तिका सम्बन्ध तो हृदयसे है, यदि मन विषयवासनाओं-में रत नहीं है, तो कैसी भी परिस्थितिमें क्यों न रहें, हृदय सदा प्रभुके पादपद्योंका ही चिन्तन करता रहेगा। यही सोचकर महाकवि केशव कहते हैं—

कहैं 'केशव' भीतर जोग जगे इत बाहिर भोगमयी तन है। मन हाथ भयो जिनके तिनके बन ही घर है घर हो बन है॥

प्रायः देखा गया है, कि ल्यागमय जीवन वितानेसे साधक-के मनमें ऐसी धारणा-सी हो जाती है, कि विना स्वरूपतः बाह्य ल्यागमय जीवन विताये भगवत्-भक्ति प्राप्त ही नहीं होती। भक्तिमार्गमें यह बड़ा भारी विष्ठ है, त्यागमय जीवन जितना भी विताया जाय उतना ही श्रेष्ठ है, किन्तु यह आग्रह करना कि स्वरूपतः त्याग किये विना कोई भक्त वन ही नहीं सकता, यह ल्यागजन्य एक प्रकारका अभिमान ही है। भक्तको तो तृणसे भी नीचा बनकर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गधेतकको भी मनसे नहीं, किन्तु शरीरसे दण्डकी तरह पृथ्वीपर लेटकर प्रणाम करना चाहिये, तभी अभिमान दूर होगा। भक्तोंके विषयमें कोई क्या कह सकता है, कि वे किस रूपमें रहते हैं ? नाना परिस्थितियों-में रहकर भक्तोंको जीवन विताते देखा गया है, इसल्यि जिसके जीवनमें बाह्य त्यागके लक्षण प्रतीत न हों, वह भक्त ही नहीं, ऐसा कभी भी न सोचना चाहिये।

पुण्डरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही प्रच्छन भक्त थे। उनके आन्वार-व्यवहारको देखकर कोई नहीं समझ सकता था, कि ये भक्त हैं, सब लोग उन्हें विषयी ही समझते थे। लोग समझते रहें किन्तु पुण्डरीक महाशय तो सदा प्रभुप्रेममें छके-से रहते थे, छोगोंको दिखानेके लिये वे कोई काम थोड़े ही करते थे, उन्हें तो अपने प्यारेसे काम था। वैसे उनका वाह्य व्यवहार संसारी विषयी छोगोंका-सा ही था। उनका जन्म एक कुछीन वंशर्में हुआ था, वे देखनेमें वहुत ही सुन्दर थे, शरीर राजपुत्रोंकी माँति सुकुमार था, अत्यन्त ही चिकने और कोमल उनके काले-काले धुँघराले वाल थे, वे उनमें सदा बहुमूल्य सुगन्धित तैल डालते, शरीरको उवटन और तैल-फुलेल्से खूव साफ रखते । बहुत ही महीन रेशमी वस्र पहिनते । कभी गङ्गा-स्नान करने नहीं जाते ये। छोग तो समझते ये कि इनकी गङ्गाजीमें भक्ति नहीं है, किन्तु उनके हृदयमें गङ्गामाताके प्रति अनन्य श्रद्धा थी, वे इस भयसे स्नान करने नहीं जाते ये कि माताके जलसे पादस्पर्श हो जायगा । लोगोंको गङ्गाजीमें मलमूत्र तथा अस्थि फेंकते, तैल-

फुलेल लगाते और बाल फेंकते देखकर उन्हें वड़ा ही मार्मिक दुःख होता था। देवार्चनसे पूर्व ही वे गंगाजल पान करते, इस-प्रकार उनकी सभी बातें लोकबाह्य ही थीं। इसीलिये लोग उन्हें घोर संसारी कहकर उनकी सदा उपेक्षा ही करते रहते।

एक दिन प्रमु भावावेशमें आकर जोरोंसे 'हा पुण्डरीक विद्यानिधि' 'ओ मेरे वाप विद्यानिधि' कहकर जोरोंसे रुदन करने लगे। 'पुण्डरीक' 'पुण्डरीक' कहते-कहते वे अधीर हो उठे और वेहोश होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। भक्त आपसमें एक-दूसरेकी ओर देखने लगे। सभीको विस्मय हुआ। पहिले तो भक्तोंने समझा 'पुण्डरीक' कहनेसे प्रभुका अभिप्राय श्रीकृष्णसे ही है, फिर जब पुण्डरीकके साथ विद्यानिधि पदपर ध्यान दिया, तव उन्होंने अनुमान लगाया, हो-न-हो इस नामके कोई भक्त हैं। बहुत सोचनेपर भी नवद्वीपमें 'पुण्डरीक विद्यानिधि' नामके किसी वैष्णव भक्तका स्मरण उन लोगोंको नहीं आया। थोड़ी देरके अनन्तर जब प्रभुकी मूर्छा भंग हुई तो भक्तोंने नम्रतापूर्वक पूछा—'प्रभु जिनका नाम ले-लेकर जोरोंसे रुदन कर रहे थे, वे भाग्यवान् पुण्डरीक विद्यानिधि कौन परम भागवत महाशय हैं शे

प्रमुने गम्भीरताके साथ कहा—'वे एक परम प्रच्छन्न वैष्णव मक्त हैं, आप लोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि ये वैष्णव हैं, उनके वाह्य आचार-विचार प्रायः सांसारिक विषयी पुरुषोंके-से हैं। वे चटगाँव-निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण हैं, उनका एक घर शान्तिपुरमें भी है, गङ्गासेवनके निमित्त वे कभी-कभी चटगाँवसे शान्तिपुर भी आ जाते हैं, वे मेरे अस्यन्त ही प्रिय भक्त हैं। वे मेरे आन्तिरक सुहद् हैं, उनके दर्शनके विना में अधीर हूँ। वह कौन-सा सुदिवस होगा जब मैं उन्हें प्रेमसे आर्टिंगन करके रुदन करूँगा ?' प्रभुकी ऐसी वात सुनकर सभीको परम प्रसन्नता हुई और सब-के-सब पुण्डरीक विद्यानिधि-के दर्शनके लिये परम उत्सुकता प्रकट करने लगे। सबने अनुमान लगा लिया, कि जब प्रभु उनके लिये इस प्रकार रुदन करते हैं, तो वे शीघ्र ही नबद्वीपमें आनेवाले हैं। प्रभुके स्मरण करनेपर अपने घरमें ठहर ही कौन सकता है, इसीलिये सब भक्त विद्यानिधिके आगमनकी प्रतीक्षा करने लगे।

एक दिन चुपचाप पुण्डरीक महाशय नवद्वीप पथारे। किसीको भी उनके आनेका पता नहीं चला। बहुत-से भक्तोंने उन्हें देखा भी, किन्तु उन्हें देखकर कौन अनुमान लगा सकता या, कि ये परम भागवत वैष्णव हैं ? भक्तोंने उन्हें कोई सांसारिक धनी-मानी पुरुप ही समझा, इसीलिये भक्त उनके आगमनसे अपरिचित ही रहे।

पाठकोंको मुकुन्द दत्तका नाम स्मरण ही होगा। ये चटगाँव-निवासी एक परम भागवत वैष्णव विद्यार्था थे, इनका कण्ठ बड़ा ही सुमधुर था। अद्देताचार्यके समीप ये अध्ययन करते थे और उनकी सत्संग-सभामें अपने मनोहर गायनसे भक्तोंको आनन्दित किया करते थे। जबसे प्रमुका प्रकाश हुआ है, तबसे वे इन्हींकी शरणमें आ गये हैं और प्रमुक्त साथ मिळकर श्रीकृष्ण-कथा और संकीर्तनमें ही सदा संख्या रहते हैं। विद्यानिधि इनके गाँवके ही थे। दोनों ही समवयस्क तथा परस्परमें एक दूसरेसे मछी-माँति परिचित थे। मुकुन्द दत्त और वासुदेव पण्डित ही विद्या-निधिके मिक्तमावको जानते थे। प्रभुके परम अन्तरङ्ग मक्त गदा-घरसे मुकुन्द बड़ा ही स्नेह करते थे। इसिछिये एक दिन एकान्त-में उनसे बोले—'गदाधर! आजकल नवद्वीपमें एक परम माग-वत वैष्णव ठहरे हुए हैं, चलो, उनके दर्शन कर आवें।'

प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधरने कहा-- वाह ! इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है ? भगवत्-भक्तोंके दर्शन तो भगवान्के समान ही हैं। अवस्य चिलये, जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, वे कोई महान् ही भागवत वैष्णव होंगे !' यह कहकर दोनों मित्र विद्यानिधिके समीप चल दिये । विद्या-निधि नवद्वीपके एक सुन्दर भवनमें ठहरे हुए थे। उनका रहने-का स्थान खूव साफ था। उसमें एक बहुत ही बढ़िया शय्या पड़ी हुई थी, उसके चारों पाये व्याघ्र-मुखकी भाँति कई मूल्य-वान् धातुओंके वने हुए थे, उसके ऊपर बड़ा ही सुकोमल विस्तर विछा था । पुण्डरीक महाशय स्नान-ध्यानसे निवृत्त होकर उस शय्यापर आघे लेटे हुए थे। उनके विस्तृत ललाटपर सुन्दर सुगन्धित चन्दन लगा हुआ या, बीचमें एक बड़ी ही बढ़िया **छा**छ बिन्दी छगी हुई थी । सिरके घुँघराले बाल बढ़िया-विद्या सुगन्धित तैल डालकर विचित्र ही भाँतिसे सजाये हुए थे। कई प्रकारके मसालेदार पानको वे धीरे-धीरे चवा रहे थे, पानकी

ठालीसे उनके कोमल पह्नवोंके समान दोनों अरुण अधर और भी अधिक लाल हो गये थे। सामने दो पीकदान रखे थे। और भी बहुत-से बहुमूल्य सुन्दर वर्तन इधर-उधर रखे थे। दो नौकर मयूरिपच्छिक कोमल पंखोंसे उनको हवा कर रहे थे। देखनेमें विलक्जल राजकुमार-से ही माल्स पड़ते थे। गदाधरको साथ लिये हुए मुकुन्द दत्त उनके समीप पहुँचे और दोनों ही प्रणाम करके उनके वताये हुए सुन्दर आसनपर वैठ गये। मुकुन्द दत्तके आगमनसे प्रसन्तता प्रकट करते हुए पुण्डरीक महाशय कहने लगे—'आज तो बड़ा ही शुम दिन है, जो आपके दर्शन हुए। आप नवद्वीपमें ही हैं, इसका मुझे पता तो था, किन्तु आपसे अमीतक मेंट नहीं कर सका। आपसे मेंट करनेकी बात सोच ही रहा था, सो आपने स्वयं ही दर्शन दिये। आपके जो ये साथी हैं, उनका परिचय दीजिये।'

मुकुन्द दत्तने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए गदाधरका परिचय दिया—'ये परम भागवत वैष्णव हैं। वाल्यकाळसे ही संसारी विषयोंसे एकदम विरक्त हैं, आप मिश्रवंशावतंस पं० माधवजीके सुपुत्र हैं और महाप्रमुके परम कृपापात्र भक्तोंमेंसे प्रधान अन्तरङ्ग भक्त हैं।'

गदाधरजीकी प्रशंसा सुनकर पुण्डरीक महाशयने परम प्रसन्ता प्रकट करते हुए कहा—'आपके कारण इनके भी दर्शन हो गये।' इतना कहकर विद्यानिधि महाशय मुस्कुराने छगे। गदाधर तो जन्मसे ही विरक्त थे। वे पुण्डरीक महाशयके रहन- सहन और ठाट-बाटको देखकर विस्मित-से हो गये। उन्हें सन्देह होने छगा कि ऐसा विषयी मनुष्य किस प्रकार भगवत्-भक्त हो सकता है ? जो सदा विषय-सेवनमें ही निमग्न रहता है, वह भगवद्गक्ति कर ही कैसे सकता है ?

मुकुन्द दत्त श्रीगदाधरके मनोभावको ताङ गये, इसीलिये उन्होंने पुण्डरीक महाशयके भीतरी भावोंको प्रकट करानेके निमित्त श्रीमद्भागवतके दो बड़े ही मार्मिक श्लोकोंका अपने सुकोमळ कण्ठसे स्वर और लयके साथ धीरे-धीरे गायन किया। उनमें परमकृपाल श्रीकृष्णकी अहैतुकी कृपाका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। वे श्लोक सम्पूर्ण भागवतके दो परम उज्ज्वल रह समझे जाते हैं—वे श्लोक ये थे—

अहो वकीयं स्तनकालकूटे जिघांसयाऽपाययद्प्यसाध्वी। लेमे गतिं घात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा द्यालुं शरणं व्रजेम॥\* (श्रीमद्वा०३।२।२३)

क्ष श्रहो, कितने श्राश्चर्यकी वात है, दुष्ट स्वभाववाली पूतना श्रपने सानोंमें कालकूट विप लगाकर, उन्हें मारनेकी इच्छासे श्रायी थी श्रीर इसी असिद्धचारसे उसने भगवान्को स्तन-पान कराया था। उस ऐसे क्रूर-कर्मवालीको भी प्रभुने अपनी पालन-पोषण करनेवाली माताके समान सद्गति प्रदान की। ऐसे परम कृपालु भगवान्को छोदकर श्रीर किसकी शरणमें हम लोग जायँ ?

पूतना लोकवालझी राक्षसी रुधिराशना। जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाऽऽप सद्गतिम्॥\* (श्रीमद्गा० १०। ६। ३१)

मुकुन्द दत्तके मुखसे इन श्लोकोंको सुनते ही विद्यानिधि महाराय मूर्छित होकर राय्यासे नीचे गिर पड़े। एक क्षण पहिले जो खूव सजे-बजे वैठे हँस रहे थे, दूसरे ही क्षण श्लोक सुननेसे उनकी विचित्र हालत हो गयी। उनके शरीरमें स्वेद, कम्प, अश्रु, विकृति आदि सभी सात्त्रिक विकार एक साथ उदय हो उठे। वे जोरोंके साथ रुदन करने छगे । उनके दोनों नेत्रोंमेंसे निरन्तर दो जल-धारा-सी वह रही थी। घुँघराले कढ़े हुए केश इधर-उधर विखर गये । सम्पूर्ण शरीर धूलि-धूसरित-सा हो गया। दोनों हाथोंसे वे अपने रेशमी वस्रोंको चीरते हुए जोर-जोरसे मुकुन्दसे कहने लगे--- 'भैया, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। इस अपने सुमधुर गायनसे मेरे कर्ण-रन्धोंमें फिरसे अमृत-सिञ्चन कर दो।' मुक़न्द फिर उसी लयसे खरके साथ श्लोक-पाठ करने लगे, वे ज्यों-ज्यों श्लोक-पाठ करते, लों-ही-त्यों पुण्डरीक महाशयकी वेकली और बढ़ती जाती थी। वे पुनः-पुनः श्लोक पढ़नेके लिये आग्रह

<sup>#</sup> पूतना लोगों के वालकों को मारनेवाली, रुधिरको पीनेवाली नीच योनिकी राचसी थी। वह मारनेकी इच्छा रखकर खन पिलानेसे भी सद्गतिको प्राप्त हो गयी। (अर्थात् दुष्टबुद्धिसे भगवत्-संसर्गका इतना माहालय है, फिर जो श्रद्धा-बुद्धिसे उनका सारग-पूजन करते हैं उनका तो कहना ही क्या!)

;; \

करने छगे, किन्तु उनके साथियोंने उन्हें श्लोक-पाठ करनेसे रोक दिया। पुण्डरीक विद्यानिधि बेहोश पड़े हुए अश्रु बहा रहे थे।

इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधरके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा । क्षणभर पहिले जिन्हें वे संसारी विषयी समझ रहे थे, उन्हें अब इस प्रकार प्रेममें पागळोंकी माँति प्रलाप करते देखकर वे भौंचके-से रह गये। उनके त्याग, वैराग्य और उपरितके भाव न जाने कहाँ विलीन हो गये, अपनेको बार-बार धिकार देने लगे, कि ऐसे परम वैष्णवके प्रति मैंने ऐसे कछुषित विचार रखकर घोर पाप किया है। वे मन-ही-मन अपने पापका प्रायिश्वत्त सोचने लगे। अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि वैसे तो हमारा यह अपराध अक्षम्य है। भगवदपराध तो क्षम्य हो भी सकता है, किन्तु वैष्णवापराध तो सर्वदा अक्षम्य है। इसके प्रायश्चित्तका एक ही उपाय है। हम इनसे मन्त्रदीक्षा छे छें, इनके शिष्य बन जायँ, तो गुरु-भावसे ये स्वयं ही क्षमा कर देंगे। ऐसा निश्चय करके इन्होंने अपना भाव मुकुन्द दत्तके सम्मुख प्रकट किया। इनके ऐसे विशुद्ध भावको समझकर मुकुन्द दत्तको बड़ी प्रसन्तता इई और उन्होंने इनके विमल भावकी सराहना की।

बहुत देरके अनन्तर पुण्डरीक महाशय प्रकृतिस्थ हुए । सेवकोंने उनके शरीरको झाड़-पोंछकर ठीक किया । शीतल जलसे हाथ-मुँह धोकर वे चुपचाप बैठ गये। तब विनीत भावसे मुकुन्दने कहा—'महाराय, ये गदाधर पण्डित कुळीन नासण हैं, सत्पात्र हैं, परम भागवत वैष्णव हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है, कि ये आपके द्वारा मन्त्र प्रहण करें। इनके लिये क्या आज्ञा होती है ?'

कुछ संकोच और नम्रताके साथ विद्यानिधि महाशयने कहा—'ये तो स्वयं ही वैष्णव हैं, हममें इतनी योग्यता कहाँ है, जो इन्हें मन्त्र-दीक्षा दे सकें १ ये तो स्वयं ही हमारे पूज्य हैं।'

मुकुन्द दत्तने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा—'इनकी ऐसी ही इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थनाको स्वीकार न करेंगे तो इन्हें बड़ा भारी हार्दिक दु:ख़ होगा। आप तो कृपाछु हैं, दूसरेको दुखी देखना ही नहीं चाहते। अतः इनकी यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिये।'

मुकुन्द दत्तके अत्यधिक आग्रह करनेपर इन्होंने मन्त्र-दीक्षा देना खीकार कर लिया और दीक्षाके लिये उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता दिया । इस बातसे दोनों मित्रोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बहुत रात्रि वीतनेपर प्रेममें निमग्न हुए अपने-अपने स्थानोंके लिये लीट आये ।

इसके दूसरे-तीसरे दिन गुप्तभावसे पुण्डरीक महाशय अकेले ही एकान्तमें प्रभुके दर्शनोंके लिये गये। प्रभुको देखते ही ये उनके चरणोंमें लिपटकर फ्ट-फ्टकर रुदन करने लगे। विद्यानिधिको अपने चरणोंमें पड़े हुए देखकर प्रभु मारे प्रेमके बेसुध-से हो गये। उन्होंने पुण्डरीक विद्यानिधिका जोरोंके साथ आलिङ्गन किया । पुण्डरीकके मिलनेसे उनके आनन्दका पारावार नहीं रहा। उस समय उनकी आँखोंसे अविरल अशु प्रवाहित हो रहे थे। सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था। वे पुण्डरीककी गोदीमें अपना सिर रखकर रुदन कर रहे थे, इस प्रकार दो प्रहरतक विद्यानिध-के वक्षःस्थलपर सिर रखे निरन्तर रुदन करते रहे । पुण्डरीक महाशयके सभी वस्त्र प्रभुके अश्रुओंसे भीग गये थे। पुण्डरीक भी प्रेममें बेसुध हुए चुपचाप प्रमुके मुखकमल्की ओर एकटक दृष्टिसे देख रहे थे। उन्हें समयका कुछ ज्ञान ही नहीं रहा, कि कितना समय बीत गया है। दोपहरके अनन्तर प्रभुको ही कुछ-कुछ होश हुआ । उन्होंने उसी समय मक्तोंको बुलाया और समीसे पुण्डरीक महारायका परिचय कराया । पुण्डरीक महारायका परिचय पाकर सभी भक्त परम सन्तुष्ट हुए और अपने भाग्यकी सराहना करने लगे। विद्यानिधिने अद्वैत आदि सभी भक्तोंकी पर्देघूलि लेकर अपने मस्तकपर चढ़ायी और सभीको श्रद्धा-मक्तिके साथ प्रणाम किया । इसके अनन्तर पुण्डरीकको बीचमें करके सभी भक्त चारों ओरसे संकीर्तन करने छगे। श्रीकृष्ण-संकीर्तनको सुनकर पुण्डरीक महाराय फिर बेहोश हो गये। मक्तोंने संकीर्तन बन्द कर दिया और माँति-माँतिक उपचारोंद्वारा पुण्डरीकको होशमें किया । कुछ सावधान होनेपर प्रभुकी आज्ञा लेकर पुण्डरीक अपने स्थानके लिये चले गये।

शामको आकर गदाधरने पुण्डरीकके समीपसे मन्त्र-दीक्षा छेनेकी अपनी इच्छा प्रभुके सम्मुख प्रकट की। इस बातको सुनकर प्रभु अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और गदाधरसे कहने छगे— 'गदाधर, ऐसा सुयोग तुम्हें फिर कभी नहीं मिछेगा। पुण्डरीक-जैसे भगवत्-भक्तका मिछना अत्यन्त ही दुर्छम है। तुम इस काममें अब अधिक देरी मत करो। यह शुभ काम जितना भी शीघ्र हो जाय उतना ही ठीक है।'

प्रभुकी आज्ञा पाकर नियत ग्रुम तिथिके दिन गदाधरजीने विद्यानिधिसे मन्त्र-दीक्षा छै छी ।

जिनके लिये महाप्रभु गौराङ्ग स्वयं रुदन करते हों, जिनकी प्रशंसा करते-करते प्रमु अधीर हो जाते हों, गदाधर-जैसे परमत्यागी और महान् भक्त जिनके शिष्य वननेमें अपना सौभाग्य समझते हों, ऐसे भक्ताग्रगण्य श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिकी विशद विस्तावलीका वखान कौन कर सकता है ! सचमुच विद्यानिधिकी भिक्त परम शुद्ध और सात्त्रिक कही जा सकती है, जिसमें दिखावट या बनावटीपनका लेश भी नहीं था। ऐसे प्रच्छन्न मक्तोंकी पदध्लिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन बन सकता है।



## निमाई और निताईकी प्रेम-लीला

अवतीर्णो सकारुएयी परिच्छिन्नी सदीश्वरी। श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दी ही भ्रातरी भजे॥\* (श्रीमुरारी गुप्तस्य)

आनन्दका मुख्य कारण है आत्मसमर्पण । जबतक मनुष्य किसीके प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तबतक उसे पूर्ण प्रेमकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती । प्रभु विश्वम्मर तो चराचरमें व्याप्त हैं । अपूर्णभावसे नहीं, सभी स्थानोंमें वे अपनी पूर्ण शक्तिसहित ही स्थित हैं, जहाँ तुम्हारा चित्त चाहे, जिस रूपमें मन रमे, उसीके प्रति आत्मसमर्पण कर दो । अपनेपनको एकदम मिटा दो । अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी सभी चेष्टाएँ प्यारेके ही निमित्त हों । सब तरहसे किसीके होकर रही, तभी प्रेमका यथार्थ ममें सीख सकोगे । किसी किवने क्या ही बिद्ध्या बात कही है—

न इम कुछ इँसके सीखे हैं, न हम कुछ रोके सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा-सा सीखे हैं, किसीके होके सीखे हैं॥

श्राणियोंके प्रति अपनी अहैतुकी कृपाको ही प्रकट करनेके निमित्त ईश्वर होनेपर भी जो दोनों भिन्न भावसे पृथ्वीपर श्रवतीर्थ हुए हैं, उन निमाई श्रीर निताई दोनों भाइयोंकी हम चरण-वन्दना करते हैं।

अहा, किसीके होकर रहनेमें कितना मज़ है, अपनी सभी बातोंका भार किसीके ऊपर छोड़ देनेमें कैसा निश्चिन्तताजन्य सुख है, उसे अपनेको ही कर्ता माननेवाला पुरुष कैसे अनुभव कर सकता है ? जिसे अपने हाथ-पैरोंसे कमाकर खानेका अभिमान है, वह उस छोटे शिशुके सुखको क्या समझ सकता है, जिसे भूख-प्यास तथा सुख-दुखमें एकमात्र माताकी कोडका ही सहारा है और जो आवश्यकता पड़नेपर रोनेके अतिरिक्त और कुछ जानता ही नहीं ? माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने उस मुनमुना-से बच्चेका हर समय ध्यान ही बना रहता है, उसके सुख-दुखका अनुभव माता स्वयं अपने शरीरमें करती है। नित्यानन्दजीने भी प्रमुके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया और महाप्रमु श्रीवासके भी सर्वख थे। प्रमु दोनोंके ही उपास्यदेव थे, किन्तु नित्यानन्द तो उनके बाहरी प्राण ही थे।

नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घर रहते। उनकी पत्नी मालिनीदेवी तथा वे स्वयं इन्हें पुत्रसे भी बढ़कर प्यार करते। नित्यानन्दजी सदा बाल्यभावमें ही रहते। वे अपने हाथसे भोजन नहीं करते, तब मालिनीदेवी अपने हाथोंसे इन्हें भात खिलातीं। कभी खाते-खाते ही बीचमेंसे भाग जाते और दालभातको सम्पूर्ण शरीरपर लपेट लेते। भोजन करके बालकोंकी भाँति घूमते रहना ही इनका काम था। कभी मुरारीग्रुसके घर जाते, कभी गङ्गादासजीकी पाठशालामें ही जा बैठते। कभी किसीके यहाँसे कोई चीज ही लेकर खाने लगते। कभी

महाप्रभुके ही घर जाते और बाल्यभावसे शचीमाताके पैरोंको पकड़ छेते। माता इनकी चञ्चछतासे डरकर कभी-कभी भीतर घरमें भाग जातीं। इसप्रकार ये भक्तोंके घरोंमें नाना भाँतिकी बाल्यछीछाओंका अभिनय करने छगे।

एक दिन प्रभुने श्रीवास पण्डितकी परीक्षा करनेके निमित्त तथा यह जाननेके लिये कि श्रीवासका नित्यानन्दजीके प्रति कितना हार्दिक स्नेह है उन्हें एकान्तमें ले जाकर पूछने लगे— 'पण्डितजी ! इन अवधूत नित्यानन्दजीके कुल, गोत्र तथा जाति आदिका कुछ मी पता नहीं । इस अज्ञातकुलशील अवधूतको आपने अपने घरमें स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं किया । आप इन्हें पुत्रकी तरह प्यार करते हैं । कौन जाने ये कैसे हैं ? इसलिये आपको इन्हें अपने घरमें पुत्रकी तरह नहीं रखना चाहिये । ये साधुओंकी तरह गङ्गा-किनारे या कहीं घाटपर रहें और माँगें खाया । साधुकों किसीके घर रहनेसे क्या काम ? इस विषयमें आपके क्या विचार हैं ? क्या आप मुझसे सहमत हैं ?'

प्रमुकी ऐसी बात सुनकर गद्गद-कण्ठसे श्रीवास पण्डितने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा—'प्रभो! आपको हमारी इस प्रकारसे परीक्षा करना ठीक नहीं। हम संसारी वासनाओं में आबद्ध पामर प्राणी भला प्रमुक्ती परीक्षाओं ने उत्तीर्ण ही कैसे हो सकते हैं शबतक प्रमु स्वयं कृपा न करें तबतक तो हम सदा अनुत्तीर्ण ही होते रहेंगे। मैं यह खूब जानता हूँ कि

नित्यानन्दजी प्रभुके बाह्य प्राण ही नहीं किन्त अभिन्न विप्रह भी हैं। प्रभु उन्हें भिन्न-से प्रतीत होनेपर भी भिन्न नहीं समझते। जो प्रभक्ते इतने प्रिय हैं वे नित्यानन्दजी यदि शराव पीकर अगम्यागमन भी करें और मुझे धर्म-श्रष्ट भी कर दें तब भी मुझे उनके प्रति घृणा नहीं होगी । नित्यानन्दजीको मैं प्रभुका ही स्वरूप समझता हूँ।' इतना कहकर श्रीवास पण्डित प्रभुके पादपद्मोंको पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगे। प्रभुने उन्हें अपने कोमल करोंसे उठाया और प्रेमालिङ्गन करते हुए कहने छगे— 'श्रीवास ! तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचमें मुझे खरीद लिया । इस उत्तरसे मैं तुम्हारा क्रीतदास वन गया। मैं तुमसे अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुआ । मेरा यह आशीर्वाद है, कि किसी भी दशामें तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तुका घाटा नहीं होगा और तुम्हारे घरके कुत्तेतकको श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति हो सकेगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है इसका पता मुझे आज ही चळा।' इतना कहकर प्रमु अपने घरको चले गये।

एक दिन प्रभुने शचीमातासे कहा—'माँ ! मेरी इच्छा है, आज नित्यानन्दजीको अपने घर मोजन करावें । त आज अपने हाथोंसे विद्या-बिद्या मोजन बनाचे और हम दोनों भाइयोंको चौकेमें विठाकर स्वयं परोसकर खिलावे, यही मेरी इच्छा है।'

प्रसक्ती ऐसी बात सुनकर शचीमाताको परम प्रसन्नता

हुई और वे जल्दीसे भोजन बनानेके छिये उद्यत हो गयी। इधर प्रमु श्रीवास पण्डितके घर निताईको छिवानेके छिये चछे। श्री-वासके घर पहुँचकर प्रमुने नित्यानन्दजीसे कहा—'श्रीपाद! आज आपका हमारे घर निमन्त्रण है। चछो, आज हम आप साथ-ही-साथ भोजन करेंगे।' इतना सुनते ही नित्यानन्दजी बालकोंकी भाँति आनन्दमें उछल-उछलकर नृत्य करने लगे और नृत्य करते-करते कहते जाते थे—'अहा रे, लालके, खूब बनेगी, शचीमाताके हाथका भात खायँगे, मोज उड़ायँगे, प्रमुको खूब छकायँगे, कुछ खायँगे, कुछ शरीरमें लगायँगे।'

प्रभुने इन्हें ऐसी चञ्चलता करते देखकर मीठी-सी डाँट देते हुए प्रेमपूर्वक कहा—-'देखना खबरदार, वहाँ ऐसी चञ्चलता मत करना। माता आपकी चञ्चलतासे बहुत घबड़ाती है, वह डर जायगी। वहाँ चुपचाप ठीक तरहसे मोजन करना।'

प्रभुकी प्रेमिश्रित मीठी डाँटको सुनकर वालकोंकी माँति चौंककर और बनावटी गम्भीरता धारण करके कानोंपर हाय रखते हुए नित्यानन्दजी कहने लगे—'बाप रे! चञ्चलता! चञ्चलता कैसी ? हम तो चञ्चलता जानते तक नहीं। चञ्चलता तो पागल लोग किया करते हैं, हम क्या पागल हैं जो चञ्चलता करेंगे ?'

इन्हें इस प्रकार स्वाँग करते देखकर प्रभुने इनकी पीठपर एक हलकी-सी धाप जमाते हुए कहा—'अच्छा चलिये, देर

करनेका काम नहीं। यह तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत-को कहीं छोड़ थोड़े ही देंगे, किन्तु देखना वहाँ जरा सम्हलकर रहना।' यह कहते कहते दोनों भाई आपसमें प्रेमकी बातें करते हुए घर पहुँचे। माता भोजन बना ही रही थी, कि ये दोनों पहुँच गये। पहुँचते ही निस्नानन्दजीने बालकोंकी भाँति बड़े . जोरसे कहा—'अम्मा ! बड़ी भूख छग रही है। पेटमें चूहे-से कूद रहे हैं। अभी कितनी देर है, मेरे तो भूखके कारण प्राण निकले जा रहे हैं।' प्रभुने इन्हें संकेतसे ऐसा न करनेको कहा । तब आप फिर उसी तरह जोरोंसे कहने लगे--- 'देख अम्मा ! गौर मुझे रोक रहे हैं, भला भूख लगनेपर भोजन भी न माँगूँ ?' माता इनकी ऐसी मोली-भाली बातें सुनकर हँसने लगीं। उन्होंने जल्दीसे दो थालियोंमें भोजन परोसा । विष्णप्रियाजीने दोनोंके हाय-पैर घुळाये। हाथ-पैर घोकर दोनों मोजन करने बैठे । माता प्रेमसे अपने दोनों पुत्रोंको परोसने लगी । प्रमुके सायमें और भी उनके दो-चार अन्तरङ्ग भक्त आ गये थे। वे ठन दोनों भाइयोंको इस प्रकार प्रेमपूर्वक भोजन करते देख प्रेम-सागरमें आनन्दके साथ गोते छगाने छगे। दोनों भाइयोंको भोजन कराते हुए माता ऐसी प्रतीत होने छगी मानो श्रीकौशल्याजी अपने श्रीराम और लक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रोंको भोजन करा रही हों अथवा यशोदा मैया श्रीकृष्ण-बलरामको साथ ही बिठाकर छाक खिला रही हों। माताका अन्तःकरण उस समय प्रसन्नताके कारण

अस्यन्त ही आनन्दित हो रहा था। उनका अगाध मातृ-प्रेम उमड़ा ही पड़ता था। दोनों भाई मोजन करते-करते भाँति-भाँति-की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे। भोजन करके प्रमु चुप-चाप बैठ गये, नित्सानन्दजी मोजन करते ही रहे। प्रमुकी थालीमें बहुत-सा भात बचा हुआ देखकर नित्यानन्दजी बोले-'यह क्यों छोड़ दिया है, इसे भी खाना होगा।' प्रभुने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा—'बस, अव नहीं। अत्र तो वहुत पेट भर गया है।' प्रभुकी थालीमेंसे भातकी मुट्टी भरते हुए नित्यानन्दजी कहने छगे—'अच्छा तुम मत खाओ मैं ही खाऊँगा।' यह कहकर प्रभुके उच्छिष्ट भात नित्यानन्दजी खाने लगे । प्रभुने जल्दीसे उनका हाथ पकड़ लिया । नित्यानन्दजी खाते-खाते ही चौके-से उठकर भागने लगे। प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार ऑगनमें दोनोंमें ही गुत्यम-गुत्या होने लगी। नित्यानन्दजी उस भातको खा ही गये। शचीमाता इन दोनोंके ऐसे स्नेहको देखकर प्रेमके कारण वे-होश-सी हो गयीं, उन्हें प्रेमावेशमें मूर्ज-सी आ गयी। माताकी ऐसी दशा देखकर प्रभु जल्दीसे हाय-पैर घोकर चौकेमें गये और माताको अपने हाथोंसे वायु करने लगे। कुछ देरके पश्चात् माताको होरा आया। माताने प्रेमके आँसू बहाते हुए अपने दोनों पुत्रोंको आशीर्वाद दिया। माताका शुभाशीर्वाद पाकर दोनों ही परम प्रसन्न इए और दोनोंने माताकी चरण-वन्दना

की । नित्यानन्दजीको पहुँचानेके निमित्त प्रभु उनके साथ श्री-वासके घरतक गये।

इस प्रकार नित्यानन्दजी महाप्रभुकी सन्निधिमें रहकर अनिर्वचनीय सुखका रसास्वादन करने लगे । वे प्रभुके सदा साथ-ही-साय लगे रहते । प्रभु जहाँ भी जाते, जिस भक्तके भी घर पधारते, नित्यानन्दजी उनके पीछे जरूर होते । महाप्रभुको भी नित्यानन्दजीके विना कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। सभी भक्त प्रभुको अपने-अपने घरोंपर बुलाते और अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रभुके शरीरमें भाँति-भाँतिके अवतारोंके दर्शनों-का अनुभव करते । प्रभु भी भाँति-भाँतिकी छीलाएँ करते । कभी तो आप नृसिंहजीके आवेशमें आकर जोरोंसे हुंकार करने लगते। कभी प्रहादके भावमें दीन-हीन भक्तकी भाँति गद्गद-कण्ठसे प्रभुकी स्तुति करने लगते । कभी आप श्रीकृष्णभावसे मथुरा जानेका अभिनय रचते और कभी अकूरके भावमें जोरोंसे रुदन करने लगते । कभी वजके ग्वाल-वालोंकी तरह क्रीड़ा करने लगते और कभी उद्भवकी भाँति प्रेममें अधीर होकर रोने लगते। इस प्रकार नित्यानन्दजी तथा अन्य भक्तोंके साथ नवद्दीपचन्द्र श्री-गौराङ्ग भाँति-भाँतिकी छीळाओंके सुप्रकाशद्वारा सम्पूर्ण नवद्वीप-को अपने अमृतमय शीतल प्रकाशसे प्रकाशित करने लगे।



## द्विविधि-भाव

भगवद्भावेन यः शश्वत् भक्तभावेन चैव तत्। भक्तानानन्दयते नित्यं तं चैतन्यं नमाम्यहम्॥# (४० द० व०)

प्रत्येक प्राणीकी भावना भिन्न प्रकारकी होती है। अरण्यमें खिले हुए जिस मालतीके पुष्पको देखकर सहृदय किन आनन्दमें विभोर होकर उछलने और नृत्य करने लगता है, जिस पुष्पमें वह विश्वके सम्पूर्ण सौन्दर्यका अनुभव करने लगता है, उसको प्रामके चरवाहे रोज देखते हैं, उस ओर उनकी दृष्टितक नहीं जाती। उनके लिये उस पुष्पका अस्तित्व उतना ही है, जितना कि रास्तेमें पड़ी हुई काठ, पत्थर तथा अन्य सामान्य वस्तुओंका। वे उस पुष्पमें किसी भी प्रकारकी विशेष भावनाका आरोप नहीं करते। असलमें यह प्राणी भावमय है। जिसमें जैसे भाव होंगे उसे उस वस्तुमें वे ही भाव दृष्टिगोचर होंगे। इसी भावको लेकर तो गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—

जाकी रही भावना जैसी। प्रभुमूरति देखी तिन तैसी॥

महाप्रभुके शरीरमें भी भक्त अपनी-अपनी मावनाके अतु-सार नाना रूपोंके दर्शन करने छगे। कोई तो प्रभुको वराहके रूपमें देखता, कोई उनके शरीरमें नृसिंहरूपके दर्शन करता,

<sup>@</sup> जो निरन्तर भक्त-भाव श्रौर भगवत्-भाव इन दोनों भावोंसे भक्तोंको आनन्दित बनाते रहते हैं, उन श्रीचैतन्य महाप्रभुके लिये इम नमस्कार करते हैं।

कोई वामनभावका अध्यारोप करता। किसीको प्रभुकी मूर्ति श्यामसुन्दररूपमें दिखायी देती, किसीको षड्भुजी मूर्तिके दर्शन होते। कोई प्रभुके इस शरीरको न देखकर उन्हें चतुर्भुज रूपसे देखता और उनके चारों हस्तोंमें उसे प्रसक्ष शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखायी देते। इस प्रकार एक ही प्रभुके श्रीविप्रह-को मक्त भिन्न-भिन्न प्रकारसे देखने छगे। जिसे प्रभुके चतुर्भुज रूपके दर्शन होते, उसे ही प्रभुकी चारों भुजाएँ दीखतीं, अन्य छोगोंको वही उनका सामान्य रूप दिखायी देता। जिसे प्रभुका शरीर ज्योतिर्मय दिखायी देता और प्रकाशके अतिरिक्त उसे प्रभु-की और मूर्ति दिखायी ही नहीं देती, उसीकी आँखोंमें वह प्रकाश छा जाता, साधारणतः सामान्य छोगोंको वह प्रकाश नहीं दीखता, उन छोगोंको प्रभुके उसी गौररूपके दर्शन होते रहते।

सामान्यतया प्रभुके शरीरमें भगवत्-भाव और भक्त-भाव ये दो ही भाव भक्तोंको दृष्टिगोचर होते। जब इन्हें भगवत्-भाव होता, तब ये अपने आपेको विल्कुल भूल जाते, निःसङ्कोच-भावसे देवमूर्तियोंको हटाकर स्वयं भगवान्के सिंहासनपर विराजमान हो जाते और अपनेको भगवान् कहने लगते। उस अवस्थामें भक्त-वृन्द उनकी भगवान्की तरह विधिवत् पूजा करते, इनके चरणोंको गङ्गा-जलसे घोते, पैरोंपर पुष्प-चन्दन तथा तुल्सी-पत्र चढ़ाते। भाँति-भाँतिके उपहार इनके सामने रखते। उस समय ये इन कामोंमें कुल भी आपित्त नहीं करते, यही नहीं किन्तु बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक भक्तोंकी की हुई पूजाको प्रहण

करते और उनसे आशीर्वाद माँगनेका भी आग्रह करते और उन्हें इच्छानुसार वरदान भी देते। यही बात नहीं कि ऐसा भाव इन्हें भगवान्का ही आवे, नाना देवी-देवताओंका भाव भी आ जाता था। कभी तो बळदेवके भावमें छाळ-छाळ आँखें करके जोरोंसे हुंकार करते और 'मदिरा-मदिरा' कहकर शराब माँगते, कभी इन्द्रके आवेशमें आकर वज्रको घुमाने छगते। कभी सुदर्शन-चक्रका आह्वान करने छगते।

एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर स्वरसे डमरू वजाकर शिवजीके गीत गा-गाकर मिक्षा माँग रहा था। भीख माँगते-माँगते वह इनके भी घर आया। शिवजीके गीतोंको सुनकर इन्हें महा-देवजीका भाव आ गया और अपनी छटोंको बखेरकर शिवजीके भावमें उस गानेवालेके कन्धेपर चढ़ गये और जोरोंके साथ कहने छगे—'मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। तुम वरदान माँगो, मैं तुम्हारी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ।' थोड़ी देरके क्षनन्तर जब इनका वह माव समाप्त हो गया तो कुछ अचेतन-से होकर उसके कन्धेपरसे उतर पड़े और उसे यथेच्छ मिक्षा देकर विदा किया।

इस प्रकार भक्तोंको अपनी-अपनी भावनाके अनुसार नाना रूपोंके दर्शन होने छगे और इन्हें भी विभिन्न देवी-देवताओं तथा परम भक्तोंके भाव आने छगे। जब वह भाव शान्त हो जाता, तब ये उस भावमें कही हुई सभी बातोंको एकदम भूछ जाते और एकदम दीन-हीन विनम्र भक्तकी भाँति आचरण करने छगते। तब इनका दीन-भाव पत्थर-से-पत्थर हृदयको भी पिघछाने- वाला होता । उस समय ये अपनेको अत्यन्त ही दीन, अधम और तुच्छ वताकर जोरोंके साथ रुदन करते। भक्तोंका आछिंगन करके फ़्ट-फ़ूटकर रोने लगते और रोते-रोते कहते-- श्रीकृष्ण कहाँ चले गये ? भैया ओ ! मुझे श्रीकृष्णसे मिलाकर मेरे प्राणीं-को शीतल कर दो। मेरी विरह-वेदनाको श्रीकृष्णका पता वताकर शान्ति प्रदान करो । मेरा मोहन मुझे विलखता छोड़कर कहाँ चला गया ?' इसी प्रकार प्रेममें विह्नल होकर अद्वैताचार्य आदि चृद्ध मक्तोंके पैरोंको पकड़ लेते और उनके पैरोंमें अपना माथा रगड़ने लगते । सबको वार-बार प्रणाम करते । यदि उस समय इनकी कोई पूजा करनेका प्रयत करता अथवा इन्हें भगवान् कह देता तो ये दुःखी होकर गङ्गाजीमें कूदनेके लिये दौड़ते। इसीलिये इनकी साधारण दशामें न तो इनकी कोई पूजा ही करता और न इन्हें भगवान् ही कहता। वैसे भक्तोंके मनमें सदा एक ही भाव रहता ।

जब ये साधारण भावमें रहते, तब एक अमानी भक्तके समान श्रद्धा-भक्तिके सहित गङ्गाजीको साष्टाङ्ग प्रणाम करते, गङ्गाजलका आचमन करते। ठाकुरजीका विधिवत् पूजन करते तथा तुल्सीजीको जल चढ़ाते और उनकी भक्तिभावसे प्रदक्षिणा करते। भगवत्-भावमें इन सभी वातोंको मुलाकर स्वयं ईरवरीय आचरण करने लगते। भावावेशके अनन्तर यदि इनसे कोई कुछ पूछता तो बड़ी ही दीनताके साथ उत्तर देते—'भैया, हमें कुछ पता नहीं, कि हम अचेतनावस्थामें न जाने क्या-क्या

बक गये । आप छोग इन वातोंका कुछ बुरा न मानें । हमारे अपराधोंको क्षमा ही करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दें, जिससे अचे-तनावस्थामें भी हमारे मुखसे कोई ऐसी बात न निकलने पावे जिसके कारण हम आपके तथा श्रीकृष्णके सम्मुख अपराधी बनें ।'

संकीर्तनमें भी ये दो भावोंसे नृत्य करते। कभी तो भक्त-भावसे बड़ी ही सरलताके साथ नृत्य करते। उस समयका इनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता। भक्त-भावमें ये संकीर्तन करते-करते भक्तोंकी चरण-धूलि सिरपर चढ़ाते और उन्हें वार-बार प्रणाम करते। बीच-बीचमें पछाड़ें खा-खाकर गिर पड़ते। कभी-कभी तो इतने जोरोंके साथ गिरते कि सभी भक्त इनकी दशा देखकर घबड़ा जाते थे। शचीमाता तो कभी इन्हें इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जातों और रोते-रोते भगवान्से प्रार्थना करतीं कि 'हे अशरण-शरण! मेरे निमाईको इतना दुःख मत दो।' इसीलिये सभी भक्त संकीर्तनके समय इनकी बड़ी देख-रेख रखते और इन्हें चारों ओरसे पकड़े रहते, कि कहीं मूर्न्छित होकर गिर न पड़ें।

कभी-कभी ये भावावेशमें आकर भी संकीर्तन करने लगते। तब इनका नृत्य बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक होता था, उस समय इन्हें स्पर्श करनेकी भक्तोंको हिम्मत नहीं होती थी, ये नृत्यके समयमें जोरोंसे हुंकार करने लगते। इनकी हुंकारसे दिशाएँ गूँजने लगतीं और पदाघातसे पृथ्वी हिलने-सी लगती। उस समय सभी कीर्तन करनेवाले भक्त विस्मित-से होकर एक प्रकारके आकर्षणमें खिंचे हुए-से मन्त्र-मुग्धकी भाँति सभी क्रियाओंको करते रहते। उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल रहता ही नहीं था। उस नृत्यसे सभीको बड़ा ही आनन्द प्राप्त होता था। इस प्रकार कभी-कभी तो नृत्य-संकीर्तन करते-करते पूरी रात्रि बीत जाती और खूब दिन भी निकल आता तो भी संकीर्तन समाप्त नहीं होता था।

एक-एक करके बहुत-से भावुक भक्त नवद्वीपमें आ-आकर वास करने लगे और श्रीवासके घर संकीर्तनमें आकर सम्मिलित होने लगे। धीरे-धीरे भक्तोंका एक अच्छा खासा परिकर बन गया। इनमें अद्वैताचार्य, नित्यानन्द प्रभु और हरिदास ये तीन प्रधान भक्त समझे जाते थे। वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तोंमें प्रधान-अप्रधान भी क्या ! किन्तु ये तीनों सर्वस्वत्यागी, परम विरक्त और महाप्रभुके बहुत ही अन्तरङ्ग भक्त थे। श्रीवासको छोड़कर इन्हीं तीनोंपर प्रभुकी अत्यन्त कृपा थी। इनके ही द्वारा वे अपना सब काम कराना चाहते थे। इनमेंसे श्रीअद्वैताचार्य और अवधूत नित्यानन्दजीका सामान्य परिचय तो पाठकोंको प्राप्त हो ही चुका है। अब भक्ताप्रगण्य श्रीहरिदासका संक्षिप्त परिचय पाठकोंको अंगले अध्यायोंमें मिलेगा । इन महाभागवत वैष्णव-शिरोमणि भक्तने नाम-जपका जितना माहात्म्य प्रकट किया है, उतना भगवन्नामका माहात्म्य किसीने प्रकट नहीं किया। इन्हें भगवन्नाम-माहात्म्यका सजीव अवतार ही समझना चाहिये।

## भक्त हरिदास

अहो वत श्वपचोऽतो गरीयान् यि व्यक्तिहाऽग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। तेषुस्तपस्ते जुहुबुः सस्तुरार्या व्रह्मानू चुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ (श्रीमज्ञा०३।३३।७)

जिनकी तिनक-सी कृपाकी कोरके ही कारण यह नामरूपात्मक सम्पूर्ण संसार स्थित है, जिनके भूभङ्गमात्रसे ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य वन्द कर देती है, उन अखिलकोटि-ब्रह्माण्डनायक भगवान्के नाम-माहात्म्यका वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है ? हरि-नाम-स्मरणसे क्या नहीं हो सकता ? भगवनाम-जपसे कौन-सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ? जिसकी जिह्नाको सुमधुर श्रीहरिके नामरूपी रसका चस्का लग गया है, उसके लिये फिर संसारमें प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती है ? यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि सभीका फल भगवनाममें प्रीति होना ही

क महा हा! हे प्रभो! जिसकी जिह्नापर तुम्हारा सुमधुर नाम सदा बना रहता है, वह यदि जातिका श्रपच भी हो तो उन ब्राह्मणोंसे भी अत्यन्त पवित्र है, जो तुम्हारे नामकी अवहेजना करके निरन्तर यज्ञ-यागादि कर्मोंमें ही जगे रहते हैं। हे भगवन्! जो तुम्हारे त्रैछोक्य-पावन नामका संकीर्तन करते हैं, उन्होंने ही यथार्थमें सम्पूर्ण तपोंका, सस्वर वेदका, विधिवत् हवनका और सभी तीर्थोंका फल प्राप्त किया है, क्योंकि तुम्हारे पुराय-नामोंमें सभी पुराय-कर्मोंका फल निहित है।

है, यदि इन कर्मोंके करनेसे भगवनाममें श्रीत नहीं हुई, तो इन कर्मोंको व्यर्थ ही समझना चाहिये। इन समी कियाओंका अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ फळ यही है, कि भगवनाममें निष्ठा हो। साध्य तो भगवनाम ही है, और समी कर्म तो उसके साधनमात्र हैं। नाम-जपमें देश, काळ, पात्र, जाति, वर्ण, समय-असमय, श्रुचि-अश्रुचि इन सभी बातोंका विचार नहीं होता। तुम जैसी हाळतमें हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस-किसी भी वर्णके हो, जैसी भी स्थितिमें हो, हर समय और हर काळमें श्रीहरिके सुमधुर नामोंका संकीर्तन कर सकते हो। नाम-जपसे पापी-से-पापी मनुष्य भी परम पावन वन जाता है, अख्यन्त नीच-से-नीच भी सर्वपूज्य समझा जाता है, छोटे-से-छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे-से-बुरा भी महान् मगवत्-भक्त बन जाता है। कबीरदासजी कहते हैं—

नाम जपत कुष्टी मलो, खुइ-खुइ गिरै जो चाम। कंचन देह किस कामकी, जिहि मुख नाहीँ राम॥

भक्तात्रगण्य महात्मा हरिदासजी यवन-कुलमें उत्पन्न होने-पर भी भगवन्नामके प्रभावसे भगवत्-भक्त वैष्णवोंके प्रातःस्मरणीय बन गये। इन महात्माकी भगवन्नाममें अलैकिक निष्ठा थी।

महात्मा हरिदासजीका जन्म बंगालके यशोहर-जिलेके अन्तर्गत 'बुड़न' नामके एक ग्राममें हुआ था। ये जातिके मुसलमान थे। मालूम होता है, बाल्य-कालमें ही इनके माता-पिता इन्हें मातृ-पितृ-हीन बनाकर परलोकगामी बन गये थे,

इसीलिये ये छोटेपनसे ही घर-द्वार छोड़कर निरन्तर हरि-नामका संकीर्तन करते हुए विचरने छगे। पूर्व-जन्मके कोई शुभ संस्कार ही थे, भगवान्की अनन्य कृपा थी, इसीछिये मुसलमान-वंशर्मे उत्पन्न होकर भी इनकी भगवन्नामें म्लामाविक ही निष्ठा जम गयी। भगवान्ने अनेकों वार कहा है-- 'यस्याहमनुग्रह्णामि हरिष्ये तद्घनं शनैः' अर्थात् जिसे में कृपा करके अपनी शरण-में लेता हूँ, सबसे पहिले धीरेसे उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हुँ। उसके पास अपना कहनेके लिये किसी भी प्रकारका धन नहीं रहने देता । सबसे पहिले भगवान्की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहनेके लिये इनके पास एक काठका कमण्डल भी नहीं था। भूख लगनेपर ये गाँवेंसि भिक्षा माँग छाते और भिक्षामें जो भी कुछ मिल जाता । उसे चौबीस घण्टेमें एक ही बार खाकर निरन्तर भगवनामका जप करते रहते । घर छोड़कर ये वनग्रामके समीप बेनापोल नामके घोर निर्जन वनमें फ्रॅंसकी कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभावसे वहाँके सभी प्राणी एक प्रकारकी 🔍 अङौिकक शान्तिका अनुभव करते । जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित हो जाता। य दिन-रात्रिमें तीन लाख भगत्रनामोंका जप करते थे, सो भी धीरे-धीरे नहीं, किन्तु खूब उच स्वरसे। भगवनामका ये उच स्वरसे जप इसिक्टिये करते थे, कि सभी चर-अचर प्राणी प्रभुके पवित्र नामोंके श्रवणसे पावन हो जायँ । श्राणीमात्रकी

निष्कृतिका ये भगवनामको ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनोंमें इनका यश:सौरभ दूर-दूरतक फैल गया। वड़ी-बड़ी दूरसे लोग इनके दर्शनको आने लगे। दुष्ट बुद्धिके ईर्ष्याल लोगोंको इनका इतना यश असहा हो गया। वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे । उन ईर्ष्यालुओंमें वहाँका एक रामचन्द्रखाँ नामका बङ्ग भारी जमीदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यराको घूलिमें मिलानेकी वात वह सोचने लगा। साधकोंको पतित करनेके कामिनी और काञ्चन ये ही दो भारी प्रलोभन हैं, इनमें कामिनीका प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचन्द्रखाँने उसी प्रलोमनके द्वारा हरिदासको नीचा दिखानेका निश्चय किया । किन्तु उनकी रक्षा तो उनके साई ही सदा करते थे। फिर चाहे सम्पूर्ण संसार ही उनका वैरी क्यों न हो जाता, उनका कभी बाल बाँका कैसे हो सकता या ? किन्तु नीच पुरुष अपनी नीचतासे वाज थोड़े ही आते हैं। रामचन्द्र-खाँने एक अत्यन्त ही सुन्दरी षोडशवर्षीया व्रेश्याको इनके भजनमें मंग करनेके छिये भेजा । वह रूपगर्विता वेश्या भी इन्हें पतित करनेकी प्रतिज्ञा करके खूब सजधजके साथ हरिदासजी-के आश्रमपर पहुँची । उसे अपने रूपका अभिमान या, उसकी समझ थी. कि कोई भी पुरुष मेरे रूप-छावण्यको देखकर विना रीझे नहीं रह सकता । किन्तु जो हरिनामपर रीझे हुए हैं, उनके लिये यह बाहरी सांसारिक रूप-लावण्य परम तुच्छ है,

ऐसे हरिजन इस रूप-छावण्यकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते।

ओहो ! कितना भारी महान् त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इन्द्रियनिप्रह है ! पाठक अपने-अपने हृदयोंपर हाथ रखकर अनुमान तो करें । सुन-सान जंगळ, हिरिदासकी युवावस्था, एकान्त शान्त स्थान, परम रूप-छावण्य- युक्त सुन्दरी और वह भी हिरिदाससे स्वयं ही प्रणयकी भीख माँगे और उस विरक्त महापुरुषके हृदयमें किञ्चिनमात्र भी विकार उत्पन्न न हो, वे अविचल भावसे उसी प्रकार वरावर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें ही निमप्न बने रहे । मनुष्यकी बुद्धिके परेकी बात है । वाराङ्गना वहाँ जाकर चुपचाप बैठी रही । हिरिदासजी घाराप्रवाहरूपसे इस महामन्त्रका जप करते रहे—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

दिन बीता, शाम हुई। रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ। इसी प्रकार चार दिन न्यतीत हो गये। वाराङ्गना रोज आती और रोज ज्यों-की-त्यों ही लौट जाती। कभी-कभी बीचमें साहस करके हरिदासजीसे कुछ बातें करनेकी इच्छा प्रकट करती, तो हरिदासजी बड़ी ही नम्रताके साथ उत्तर देते—'आप बैठें, मेरे नाम-जपकी संख्या प्री हो जाने दींजिये, तब मैं आपकी बातें सुन सकूँगा।' किन्तु नाम-जपकी संख्या दस बीस या हजार दो हजार तो थी ही नहीं, पूरे तीन लाख नामों-

का जप करना था, सो भी उच्च स्वरसे गायनके साथ । इस-लिये चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा । सुबहसे आती, दोपहर तक बैठती, हरिदासजी ल्यसे गायन करते रहते—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

बेचारी बैठे-बैठे खयं भी इसी मन्त्रको कहती रहती।

शामको आती तो आधी रात्रितक बैठी रहती। हरिदासजीका जप अखण्डरूपसे चलता रहता—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

चार दिन निरन्तर हरिनामस्मरणसे उसके सभी पापोंका क्षय हो गया। पापोंके क्षय हो जानेसे उसकी बुद्धि एकदम बदछ गयी, अब तो उसका हृदय उसे बार-बार धिकार देने छगा। ऐसे महापुरुषके निकट में किस बुरे भावसे आयी थी, इसका स्मरण करके वह मन-ही-मन अत्यन्त ही दुखी होने छगी। अन्तमें उससे नहीं रहा गया। वह अत्यन्त ही दीन-भावसे हरि-दासजीके चरणोंमें गिर पड़ी और आँखोंसे आँसू बहाते हुए गद्भदकण्ठसे कहने छगी—-'महाभाग, सचमुच ही आप पतित-पावन हैं। आप जीवोंपर अहैतुकी कृपा ही करते हैं। आप परम दयाछ हैं, अपनी कृपाके छिये आप पात्र-अपात्रका विचार न करके प्राणीमात्रके प्रति समान-भावसे ही दया करते हैं। सुझ-जैसी पतिता, छोकनिन्दिता और खोटी बुद्धिवाछी अधम

नारीके ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकम्पा प्रदर्शित की । भगवन् ! में खोटी बुद्धिसे आपके पास आयी थी, किन्तु आपके सत्सङ्गके प्रभावसे मेरे वे भाव एकदम वदल गये । श्रीहरिके सुमधुर नामोंके श्रवणमात्रसे ही मेरे कल्लापित विचार भस्मीभूत हो गये । अब मैं आपके चरणोंकी शरण हूँ, मुझ पतिता अबला-का उद्धार कीजिये । मेरे घोर पापोंका प्रायश्चित्त वताइये, क्या मेरी भी निष्कृतिका कोई उपाय हो सकता है ?' इतना कहते-कहते वह हरिदासके चरणोंमें लोटने लगी ।

हरिदासजीने उसे आश्वासन देते हुए कहा—'देवि! उठो, घवड़ानेकी कोई बात नहीं। श्रीहरि बड़े दयाछु हैं, वे नीच, पामर, पितत सभी प्रकारके प्राणियोंका उद्धार करते हैं। उनके दरबारमें भेद-भाव नहीं। भगवन्नामके सम्मुख भारी-से-भारी पाप नहीं रह सकते। भगवन्नाममें पापोंको क्षय करनेकी इतनी भारी शक्ति है, कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी-से-पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता, जितने पापोंको मेटनेकी हिरनाममें शक्ति है। तुमने पाप-कर्मसे जो पैसा पैदा किया है, उसे अम्यागतोंको बाँट दो और निरन्तर हिरनामका कीर्तन करो। इसीसे तुम्हारे सब पाप दूर हो जायँगे और श्रीभगवान्के चरणों-में तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति हो जायगी। वस—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ इस महामन्त्रमें ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसीका निरन्तर जप करती रहो। अव इस कुटियामें हम नहीं रहेंगे तुम्हीं इसमें रहो।' उस वेश्याको ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदासजी सीघे शान्तिपुर चले गये और वहाँ जाकर अद्वैता-चार्यजीके समीप अध्ययन और श्रीकृष्ण-संकीर्तनमें सदा संलग्न रहने लगे।

इस वारविनताने भी हरिदासजीके आदेशानुसार अपना सर्वख दान करके अिक खनोंका-सा वेश धारण कर लिया। वह फटे-पुराने चिथड़ोंको शरीरपर लपेटकर और मिक्षान्तसे उदर-निर्वाह करके अपने गुरुदेवके चरण-चिह्नोंका अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समयमें उसकी भक्तिकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी। बहुत-से लोग उसके दर्शनके लिये आने लगे। वह हरि-दासीके नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध हो गयी। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषोंने सत्य ही कहा है, कि महात्माओं-का खोटी बुद्धिसे किया हुआ सत्सङ्ग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्सङ्गकी महिमा ही ऐसी है।

इधर रामचन्द्रखाँने अपने कुकृत्यका फल यहींपर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समयपर वादशाहको पूरा लगान न देनेके अपराध-में उसे भारी दण्ड दिया गया। वादशाहके आदमियोंने उसके घरमें आकर अखाद्य पदार्थोंको खाया और उसे स्नी-बच्चे-सहित बाँधकर वे राजाके पास ले गये, उसे और भी माँति-माँतिकी यातनाएँ सहनी पड़ीं। सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवस्य ही मिलता है।

## हरिदासकी नाम-निष्ठा

रामनामजपतां कुतो भयं सर्वतापशमनैकभेषजम्।

पश्य तात! मम गात्रसन्निधी

पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥

(अनर्घराघव ना•)

जप, तप, भजन, पूजन तथा छोकिक, पारछोकिक सभी प्रकारके कार्यों विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिसपर जैसा विश्वास जम गया, उसे उसके द्वारा वैसा ही फळ प्राप्त हो सकेगा। फळका प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वासके सम्मुख कोई बात असम्भव नहीं। असम्भव तो अविश्वासका पर्यायवाची शब्द है। विश्वासके सामने सभी कुछ सम्भव है। विश्वासके ही सहारे चरणामृत मानकर मीरा विष पान कर गयी, नामदेवने पत्थरकी

क्ष अग्निमें जलाये जानेपर भी जब प्रह्लाद्जी न जले तब वे अपने पिता हिर प्यकिशपुसे निर्मीक भावसे कहने लगे—'श्रीरामनामके जपनेवाले-को भला भय कहाँ हो सकता है? क्योंकि सभी प्रकारके श्राधिमौतिक, श्राधिदैविक श्रीर श्राध्यात्मिक तापोंको शमन करनेवालो राम-नामरूपी महा रसायन है, उसके पान करनेवालेके पास भला ताप आ ही कैसे सकते हैं है पिताजी! प्रत्यचके लिये प्रमाण क्या, श्राप देखते नहीं मेरे शरीरके अंगोंके समीप श्राते ही उपण-स्वमावकी अग्नि भी जलके समान शीतल हो गयी। अर्थात् वह मेरे शरीरको जला ही न सकी। राम-नामका ऐसा ही माहाल्य है।

स्तिंको भोजन कराया, धना भगतका विना बोया ही खेत उपज आया और रैदासजीने भगवान्की मूर्तिको सजीव करके दिखला दिया। ये सन भक्तोंके दृढ़ निश्नासके ही चमत्कार हैं। जिनकी भगवनामपर दढ़ निष्ठा है, उन्हें भारी-से-भारी विपत्ति भी साधारण-सी घटना ही मालूम पड़ने लगती है । वे भयङ्कर-से-भयङ्कर विपत्तिमें भी अपने विश्वाससे विचलित नहीं होते। ध्रव तथा प्रहादके लोकप्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं. ये चरित्र तो बहुत प्राचीन हैं, कुछ लोग इनमें अर्थवादका भी आरोप करते हैं, किन्तु महात्मा हरिदासजीकी नाम-निष्ठाका ज्वलन्त प्रमाण तो अभी कल ही परसोंका है। जिन लोगोंने प्रत्यक्षमें उनका संसर्ग और सहवास किया था, तथा जिन्होंने अपनी आँखोंसे उनकी भयद्धर यातनाओंका दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयङ्कर यातनाओंको क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है ? बिना भगवन्नाममें दढ़ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चयपर भटल भावसे अङ्ग रह सकता है ? कमी नहीं. जवतक हृदयमें दृढ़ विश्वासजन्य भारी बल न हो, तबतक ऐसी दढ़ता सम्भव ही नहीं हो सकती।

वेनापोलकी निर्जन कुटियामें वारवनिताका उद्धार करके और उसे अपनी कुटियामें रखकर महात्मा हरिदास शान्तिपुरमें आकर अद्वैताचार्यजीके सत्सङ्गमें रहने लगे । शान्तिपुरके समीप ही फुलिया नामके प्राममें एकान्त समझकर वहीं इन्होंने अपनी एक छोटी-सी कुटिया वना ली और उसीमें भगवन्नामका अहर्निश कीर्तन करते हुए निवास करने छगे। यह तो हम पहिले ही वता चुके हैं, कि उस समय सम्पूर्ण देशमें मुसल-मानोंका प्रावल्य था। विशेषकर वङ्गालमें तो मुसलमानी सत्ताका और मुसल्मानी धर्मका अत्यधिक जोर था। इस्लाम-धर्मके विरुद्ध कोई चूँ तक नहीं कर सकता था। स्थान-स्थानपर इस्लाम-धर्मके प्रचारके निमित्त काजी नियुक्त थे, वे जिसे भी इस्लाम-धर्मके प्रचारमें विघ्न समझते, उसे ही वादशाहसे भारी दण्ड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरेको इस्लाम-धर्मके प्रचारमें रोड़ा अटकानेका साहस न हो। एक प्रकारसे उस समयके कर्ता, धर्ता तथा विधाता धर्मके ठेकेदार काजी ही थे। शासन-सत्ता-पर पूरा प्रभाव होनेके कारण काजी उस समयके वादशाह ही समझे जाते थे। फुलियाके आसपासमें गोराई नामका एक काजी े भी इसी कामके लिये नियुक्त था। उसने जन हरिदासजीका इतना प्रभाव देखा तव तो उसकी ईर्प्यांका ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा—'हरिदासके इतने बढ़ते प्रभावको यदि रोका न जायगा तो इस्लाम-धर्मको वड़ा भारी धका पहुँचेगा । हरिदास जातिका मुसलमान है । मुसलमान होकर वह हिन्दुओंके धर्मका प्रचार करता है। सरहकी रूसे वह कुफ करता है। वह काफिर है, इसिलये काफिरको कत्ल करनेसे भी सन्नान होता है। दूसरे छोग भी इसकी देखादेखी ऐसा ही काम करेंगे। इसिछिये इसे दरबारसे सना दिलानी चाहिये।' यह सोचकर गोराई काजीने इनके विरुद्ध राजदरवारमें अभियोग चलाया। राजाज्ञासे हरिदास-

जी गिरफ्तार कर लिये गये और मुलुकपितके यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ। मुलुकपित इनके तेज और प्रभावको देखकर चिकत रह गया। उसने इन्हें वैठनेके लिये आसन दिया। हिरदासजीके वैठ जानेपर मुलुकपितने दयाका भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वासके अनुसार कहा—'भाई, तुम्हारा जन्म मुसलमानके घर हुआ है। यह भगवान्की तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही कृपा है। मुसलमानके यहाँ जन्म लेकर भी तुम काफिरोंके-से आचरण क्यों करते हो है इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्तिका तो साधन वही है जो इस्लाम-धर्म-की पुस्तक कुरानमें बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है, हम तुम्हें दण्ड देना नहीं चाहते। तुम अव भी तोवा (अपने पापका प्रायिक्षत्त) कर लो और कलमा पढ़कर मुहम्मदसाहवकी शरणमें आ जाओ। भगवान् तुम्हारे सभी अपराधों-को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्षके अधिकारी वन जाओंग।'

मुलुकपितकी ऐसी सरल और सुन्दर वातें सुनकर हिरदास-जीने कहा—'महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है, अपने विश्वासके अनुसार ठीक ही कहा है। हरेक मनुष्यका विश्वास अलग-अलग तरहका होता है। जिसे जिस तरहका दृढ़ विश्वास होता है, उसके लिये उसी प्रकारका विश्वास फल्दायी होता है। दूसरोंके धमकानेसे अथवा लोभसे जो अपने स्वामाविक विश्वास-को छोड़ देते हैं, वे भीरु होते हैं। ऐसे भीरु पुरुषोंको परमात्मा-की प्राप्ति कभी नहीं होती। आप अपने विश्वासके अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किन्तु में दण्डके भयसे यदि भगवनाम-कीर्तनको छोड़ दूँ, तो इससे मुझे पुण्यके स्थानमें पाप ही होगा। ऐसा करनेसे मैं नरकका भागी बनूँगा। मेरी भगवन्नाममें स्वाभा-विक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिये जायँ।

इनकी ऐसी युक्तियुक्त वार्ते युनकर मुख्यपितका हृदय मी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणीमें आकर्षण था। उसीसे आकर्षित होकर मुख्यपितने कहा—'तुम्हारी वार्ते तो मेरी भी समझमें कुछ-कुछ आती हैं, किन्तु ये वार्ते तो हिन्दुओं- के लिये ठीक हो सकती हैं। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसल-मानोंकी ही तरह विश्वास रखना चाहिये।'

हरिदासजीने कहा—'महाशय, आपका यह कहना ठीक है, किन्तु विश्वास तो अपने अधीनकी बात नहीं है। जैसे पूर्व- के संस्कार होंगे, वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवन्नामपर ही विश्वास है। कोई हिन्दू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है, तब आप उसे दण्ड क्यों नहीं देते ? क्यों नहीं उसे हिन्दू ही बना रहनेको मजबूर करते ? जब हिन्दुओंको अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होनेमें आप स्वतन्त्र मानते हैं तब यह स्वतन्त्रता मुसलमानोंको भी मिलनी चाहिये। फिर आप मुझे कलमा पढ़नेको क्यों मजबूर करते हैं ?' इनकी इस बातसे समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गोराई काजीने देखा कि यहाँ तो मामला ही विलक्कल उलटा हुआ जाता है तब उसने

जोरोंके साथ कहा—'हम ये सब बात नहीं घुनना चाहते। इस्लाम-धर्ममें लिखा है, जो इस्लाम-धर्मके अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने-वाले काफिरोंको नहीं। तुम कुफ (अधर्म) करते हो। अधर्म करनेवालेंको दण्ड देना हमारा काम है। इसलिये तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो, या दण्ड भोगना? दोनोंमेंसे एकको पसन्द कर लो।'

वेचारा मुलुकपित भी मजबूर था। इस्लाम-धर्मके विरुद्ध वह भी कुछ नहीं कह सकता था। काजियोंके विरुद्ध न्याय करनेकी उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजीकी वातका समर्थन करते हुए कहा—'हाँ ठीक है, बताओ तुम कलमा पढ़नेको राजी हो ?'

हरिदासजीने निर्मीक भावसे कहा—'महाशय, मुझे जो कहना था, सो एक बार कह चुका । भारी-से-भारी दण्ड भी मुझे मेरे विश्वाससे विचलित नहीं कर सकता । चाहे आप मेरी देहके दुकड़े-दुकड़े करके फिकवा दें तो भी जबतक मेरे शरीरमें प्राण हैं, तबतक मैं हरिनामको नहीं छोड़ सकता । आप जैसा चाहें, वैसा दण्ड मुझे दें।'

हरिदासजीके ऐसे निर्मीक उत्तरको सुनकर मुखकपित किं-कर्तव्यविमूढ़ हो गया । वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदास-को क्या दण्ड दें ! वह जिज्ञासाके भावसे गोराई काजीके मुखकी ओर देखने छगा। मुलुकपितके भावको समझकर गोराई काजीने कहा— 'हुजूर, जरूर दण्ड देना चाहिये। यदि इसे दण्ड न दिया गया, तो सभी मनमानी करने छगेंगे, फिर तो इस्लाम-धर्मका अस्तित्व ही न रहेगा।'

मुलुकपितने कहा—'मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम्हीं बताओ इसे क्या दण्ड दिया जाय ?'

गोराई काजीने जोर देते हुए कहा—'हुज्र, यह पहिला ही मामला है। इसे ऐसा दण्ड देना चाहिये कि सबके कान खंदे हो जायँ। आगे किसीको ऐसा काम करनेकी हिम्मत हीं न पड़े। इस्लाम-धर्मके अनुसार तो इसकी सजा प्राणदण्ड ही है। किन्तु सीधे-सादे प्राणदण्ड देना ठीक नहीं। इसकी पीठपर बेंत मारते हुए इसे बाइस बाजारोंमें होकर घुमाया जाय और बेंत मारते-मारते ही इसके प्राण लिये जायँ। तभी सब लोगोंको आगे ऐसा करनेकी हिम्मत न होगी।'

मुलुकपितने विवश होकर यही श्राज्ञा लिख दी। वेंत मारनेवाले नौकरोंने महात्मा हरिदासजीको बाँध लिया और -उनकी पीठपर वेंत मारते हुए उन्हें वाजारोंमें घुमाने लगे। निरन्तर बेंतोंके आघातसे हरिदासके सुकुमार शरीरकी खाल उधड़ गयी। पीठमेंसे रक्तकी धारा वहने लगी। निर्देशी जल्लाद उन घावोंपर ही और भी वेंत मारते जाते थे, किन्तु हरिदासके मुखमें-से वही पूर्ववत् हरि-ध्विन ही हो रही थी। उन्हें बेंतोंकी वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजारमें देखनेवाले उनके दु:खको

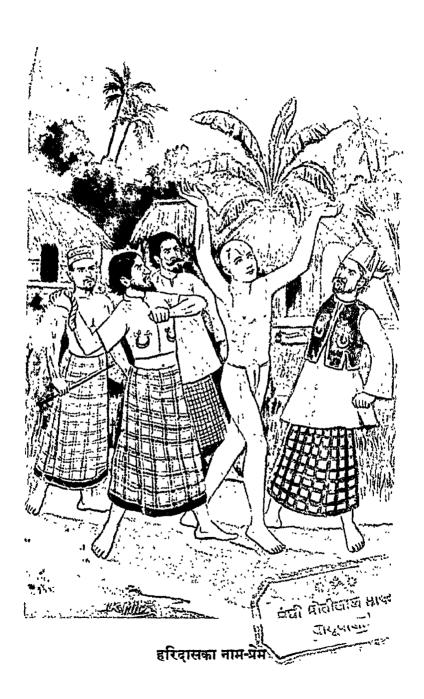

न सह सकनेके कारण आँखें वन्द कर लेते थे, कोई-कोई रोने भी लगते थे, किन्तु हरिदासजीके मुखसे 'उफ्' भी नहीं निकलती थी । वे आनन्दके साथ श्रीकृष्ण-कीर्तन करते हुए नौकरोंके साथ चले जा रहे थे।

उन्हें सभी वाजारों में घुमाया गया । शरीर रक्तसे ल्थपथ हो गया, किन्तु हरिदासजीके प्राण नहीं निकले । नौकरोंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा—'महाशय! ऐसा कठोर आदमी तो हमने आजतक एक भी नहीं देखा । प्रायः दस-त्रीस ही वेंतोंमें मनुष्य मर जाते हैं, कोई-कोई तो दस-पाँच लगनेसे ही वेहोश हो जाते हैं । आपकी पीठपर तो असंख्यों वेंत पड़े तो भी आपने 'आह' तक नहीं की । यदि आपके प्राण न निकले तो हमें दण्ड दिया जायगा । हमें माल्यम पड़ता है, आप जिस नामका उच्चारण कर रहे हैं, उसीका ऐसा प्रभाव है, कि इतने भारी दुःखसे आपको तनिक-सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती । अब हम लोग क्या करें ?'

दयाछु-हृदय महात्मा हरिदासजी उस समय अपने दण्ड देने-दिलानेवाले तथा पीटनेवालोंके कल्याणके निमित्त प्रभुसे प्रार्थना कर रहे थे। वे उन भूले-भटकोंके अपराधको भगवान्से क्षमा कर देनेको कह रहे थे। इतनेमें ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदासजी अचेतन होकर भूमिपर गिर पड़े। सेवकोंने उन्हें सचमुचमें मुदी समझ लिया और उसी दशामें उन्हें मुलुकपतिके यहाँ ले गये। गोराई काजीकी सम्मतिसे मुलुकपतिने उन्हें गङ्गाजीमें फेंक देनेकी आज्ञा दी । गोराई काजीने कहा-- 'कब्रमें गड्वा देनेसे तो इसे मुसलमानी-धर्मके अनुसार वहिश्त (स्वर्ग) की प्राप्ति हो जायगी। इसने तो मुसलमानी-धर्म छोड़ दिया था इसलिये इसे वैसे ही गङ्गामें फेंक देना ठीक है।' सेवकोंने मुलुकपितकी आज्ञासे हरिदासजीके शरीरको पतितपावनी श्रीभागीरथीके प्रवाहमें प्रवाहित कर दिया। माताके सुखद, शीतल जल-स्पर्शसे हरिदासको चेतना हुई और वे प्रवाहमें वहते-बहते फुलियाके समीप घाटपर आ छगे । इनके दर्शनसे फुलिया-निवासी सभी लोगोंको परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। लोग हरिदासके दर्शनके लिये बड़ी उत्सुकतासे आने लगे। जो भी जहाँ सुनता वहींसे इनके पास दौड़ा आता । दूर-दूरसे बहुत-से छोग आने छगे। मुलुकपित तथा गोराई काजीने भी यह बात सुनी । उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़प्रतिज्ञ महापुरुषके प्रति उनके हृदयमें भी श्रद्धाके भाव उत्पन्न हुए। वे भी हरिदासजीके दर्शनके लिये फुलिया आये। मुलुकपतिने नम्रताके साथ इनसे प्रार्थना की-- महाराय! मैं आपको द्रण्ड देनेके लिये मज़बूर था, इसीलिये मैंने आपको दण्ड दिया। मैं आपके प्रभावको जानता नहीं था। मेरे अपराधको क्षमा कीजिये । अब आप प्रसन्ततापूर्वक हरि-नाम-संकीर्तन करें । आपके काममें कोई विघ न करेगा।'

हरिदासजीने नम्रतापूर्वक कहा-- 'महाशंय ! इसमें आपका

अपराध ही क्या है ? मनुष्य अपने कर्मोंके ही अनुसार दु:ख-सुख भोगता है। दूसरे मनुप्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी वातकी चिन्ता न करें, मेरे मनमें आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है।' हरिदासकी ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलुकपतिको बङ्ग आनन्द द्वआ, वह इनके चरणोंमें प्रणाम करके चला गया। फुटिया-प्रामके और भी वैष्णव ब्राह्मण आ-आकर हरिदास-जीकी ऐसी अवस्था देखकर दुःख प्रकाशित करने छगे। कोई-कोई तो उनके वार्वोंको देखकर फ्रट-फ्रटकर रोने लगे। इस-पर हरिदासजीने उन ब्राह्मणोंको समझाते हुए कहा-- 'विष्रगण ! आप छोग सभी धर्मात्मा हैं। शास्त्रोंके मर्मको मलीमाँति जानते हैं | विना पूर्व-कर्मोंके दु:ख-सुखकी प्राप्ति नहीं होती । मैंने इन कानोंसे भगवनामकी निन्दा सुनी थी उसीका भगवान्ने मुझे फल दिया है। आपलोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। यह दुःख तो शरीरको हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी क्वेश प्रतीत नहीं होता । वस, भगवनामका स्मरण बना रहे यही सब सुर्खो-का सुख है। जिस क्षण भगवन्नामका स्मरण न हो, वही सबसे वड़ा दु:ख है और भगवनामका स्मरण होता रहे, तो शरीरको चाहे कितना भी क़ेश हो उसे परम सुख ही समझना चाहिये।' इनके ऐसे उत्तरसे सभी ब्राह्मण पर्म सन्तुष्ट हुए और इनकी भाज्ञा लेकर अपने-अपने धरोंको चले गये।

इस प्रकार हरिदासजी भगवती भागीरथीके तटपर फुल्यि।-

ग्रामके ही समीप रहने छगे। वहाँ उन्हें सब प्रकारकी सुविधाएँ थीं। शान्तिपुरमें अद्वैताचार्यजीके समीप वे प्रायः नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्रकी माँति प्यार करते और ये भी उन्हें पितासे बढ़कर मानते। फुलियाके सभी ब्राह्मण, वैष्णव तथा धनी-मानी पुरुष इनका आदर-सत्कार करते थे। ये मुखसे सदा श्रीहरिके मधुर नामोंका कीर्तन करते रहते। निरन्तरके कीर्तनके प्रभावसे इनके रोम-रोमसे हिर-ध्विन-सी सुनायी देने छगी। भगवान्की छीछाओंको सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीरमें सभी सात्त्विक भाव उदय हो उठते।

एक दिनकी वात है, कि ये अपनी कुटियासे कहीं जा रहे थे। रास्तेमें इन्हें मजीरा, मृदङ्गकी आवाज सुनायी दी। श्रीकृष्ण-कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय 'डंक' नामकी जातिके लोग मृदङ्ग, मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्यके साथमें हरि-लीलाओंका कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदासजी पहुँचे तब डंक भगवान्की कालियदमनकी लीलाके सम्बन्धके पद गा रहा था। डंकका खर कोमल था, नृत्यमें वह प्रवीण था और गानेका उसे अच्छा अम्यास था। वह बड़े ही लयसे यशोदा और नन्दके विलापका वर्णन कर रहा था। 'भगवान् गंदके बहानेसे कालियदहमें कूद पड़े हैं, इस बातको सुनकर नन्द-यशोदा तथा सभी व्रजवासी वहाँ आ गये हैं। बालकृष्ण अपने कोमल चरण-कमलोंको कालियनागके फणोंके ऊपर रखे हुए उसी अपनी लिलत

त्रिमङ्गी गतिसे खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं। नाग ज़ोरोंसे फुंकार मारता है, उसकी फुंकारके साथ मुरारी धीरे-धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा ऐसी दशा देखकर विल्विला रही है। वह चारों ओर लोगोंकी ओर कातर-दृष्टिसे देख रही है कि मेरे बनवारीको कोई कालियके मुखसे छुड़ा ले। नन्दवावा अलग आँसू वहा रहे हैं। इस भावको सुनते-सुनते हरिदासजी मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े। डंक इनके सार्त्विक भावोंको देखकर समझ गया, कि ये कोई महापुरुप हैं, उसने नृत्य वन्द कर दिया और इनकी पद-धूलिको मस्तकपर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने लगा। बहुत-से उपस्थित भक्तोंने हरिदासजीके पैरोंके नीचेकी धूलिको लेकर सिरपर चढ़ाया और उसे वाँधकर अपने घरको लेगये।

वहींपर एक मान-छोछुप ब्राह्मण भी बैठा था, जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरनेसे ही छोग इतना आदर करते हैं, तब में इस अवसरको हाथसे क्यों जाने दूँ ? यह सोचकर जब वह डंक फिर नाचने छगा तब यह भी झूठ-मूठ बहाना बना-कर पृथ्वीपर अचेत होकर गिर पड़ा । डंक तो सब जानता था । इसके गिरते ही वह इसे जोरोंसे पीटने छगे । मारके सामने तो भूत भी भागते हैं, फिर यह तो दम्भी था, जल्दी ही मार न सह सकनेके कारण वहाँसे भाग गया । उस धनी पुरुषने तथा अन्य उपस्थित छोगोंने इसका कारण पूछा कि 'हरिदासकी तुमने इतनी स्तुति क्यों की और वैसा ही भाव आनेपर इस ब्राह्मणको तुमने क्यों मारा ?'

सबके पूछनेपर डंकने कहा--- 'हरिदास परम भगवत्-भक्त हैं। उनके शरीरमें सचमुच सात्त्रिक भागेंका उदय हुआ था, यह दम्भी था, केवल अपनी प्रशंसाके निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था, इसीलिये मैंने उनकी स्तुतिकी और इसे पीटा। ढोंग सब जगह थोड़े ही चलता है, कभी-कभी मूर्खोंमें ही काम दे जाता है, पर कलई ख़ुलनेपर वहाँ भी उसका भण्डाफोड़ हो जाता है । हरिदास सचमुचमें रत्न हैं । उनके रहनेसे यह सम्पूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आपलोग बड़े भाग्यवान् हैं, जो ऐसे महापुरुषके नित्यप्रति दर्शन पाते हैं।' इंककी वात सुनकर सभीको परम प्रसन्नता हुई और वे सभी छोग हरिदास-जीके भक्ति-भावकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। वह ब्राह्मण तो इतना लजित हुआ कि लोगोंको मुँह दिखानेमें भी उसे लजा होने लगी । सच है, बनावटीकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। किसीने ठीक ही कहा है-

देखा देखी साधे जोग । छीजै काया वादे रोग ॥

हरिदासजीकी निष्ठा अलैकिक है । उसका विचार करना मनुष्य-बुद्धिके बाहरकी बात है ।



## हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्म्य

3

हरिकोर्तनशीलो वा तद्भक्तानां प्रियोऽपि वा। शुश्रूषुर्वापि महतां स वन्द्योऽस्माभिरुत्तमः॥॥ (श्रीमद्रा० १।१६)

शोक और मोहका कारण है प्राणियोंमें विभिन्न भावोंका अध्यारोप । जब मनुष्य एकको तो अपना सुख देनेवाला प्यारा सुहृद् समझता है और दूसरेको दुःख देनेवाला शत्रुं समझकर उससे द्रेष करने लगता है, तब उसके हृदयमें शोक और मोहका उदय होना अवश्यम्भावी है, जिस समय सभी प्राणियोंमें वह उसी एक अखण्ड सत्ताका अनुभव करने लगेगा, जव प्राणीमात्रको प्रमुका पुत्र समझकर सबको महान् भावसे प्यार करने लगेगा तब उस साधकके हृदयमें मोह और शोक-का नाम भी न रहेगा। वह सदा प्रसन्न होकर भगवन्नामोंका ही स्मरण-चिन्तन करता रहेगा । उसके लिये न तो कोई संसारमें रात्र होगा न मित्र, वह सभीको अपने प्रियतमकी प्यारी सन्तान समझकर भाईके नातेसे जीवमात्रकी वन्दना करेगा और उसे भी कोई क्षेश न पहुँचा सकेगा। उसके सामने आनेपर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा। भगवनामका माहात्म्य ही ऐसा है।

ह देवता कहते हैं— जो भगवान्के सुमधुर नामोंका संकीर्तन करता है अथवा जो हिर-भक्तोंका प्रिय ही है और जो देवता, ब्राह्मण, गुरु और श्रेष्ठ विद्वानोंकी सदा सेवा-ग्रुश्रूपा करता है, ऐसा श्रेष्ठ-भक्त हमलोगोंका भी वन्दनीय है। अर्थात् हम देवता त्रिकोकीके वन्य हैं किन्तु ऐसा भक्त हमारा भी श्रद्धेय है।

महात्मा हरिदासजी फुलियाके पास ही पुण्यसिलिला माँ जाह्नवीके किनारेपर एक गुफा वनाकर उसमें रहते थे। उनकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी । नित्यप्रति वहाँ सैकड़ों आदमी इनके दर्शनके लिये तथा गंगास्नानके निमित्त इनके आश्रमके निकट आया करते थे । जो भी मनुष्य इनकी गुफाके ेसमीप जाता, उसीके शरीरमें एक प्रकारकी खुजली-सी होने लगती । लोगोंको इसका कुछ भी कारण मालूम न हो सका । उस स्थानमें पहुँचनेपर चित्तमें शान्ति तो सभीके होती, किन्तु वे खुजलीसे घवड़ा जाते। लोग इस विषयमें भाँति-भाँतिके अनुमान लगाने लगे । होते-होते वात सर्वत्र फैल गयी । वहुत-से चिकित्सकोंने वहाँकी जल-त्रायुका निदान किया, अन्तमें सभीने कहा-'यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। न जाने हरिदासजी कैसे अभीतक बचे हुए हैं, उसके श्वाससे ही मनुष्यकी मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत मीतर रहकर खास लेता है, उसीका इतना असर है, कि छोगोंके शरीरोंमें जलन होने लगती है, यदि वह बाहर निकलकर जोरोंसे फुंकार करे, तो इसकी फुंकार-से मनुष्य वच नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थानको शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगें, नहीं तो प्राणोंका भय है।' चिकित्सकोंकी सम्मति सुनकर सभीने हरिदासजीसे आग्रह-पूर्वक प्रार्थना की कि आप इसं स्थानको अवस्य ही छोड़ दें। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो, किन्तु और लोगोंको आपके यहाँ रहनेसे बड़ा भारी कष्ट्र होगा। दर्शनार्थी विना भाये रहेंगे नहीं और यहाँ आनेपर सभीको शारीरिक कष्ट होता है। इसलिये आप हमलोगोंका ही ख़याल करके इस स्थानको त्याग दीजिये।

हरिदासजीने सबके आग्रह करनेपर उस स्थानको छोड़ना मंज्र कर लिया और उन लोगोंको आश्वासन देते हुए कहा— 'आपलोगोंको मेरे कारण कष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता। यदि कलतक सर्प यहाँसे चला नहीं गया, तो मैं कल शामको ही इस स्थानको परित्याग कर दूँगा। कल या तो यहाँ सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूँगा, अब दोनों साथ-ही-साथ यहाँ नहीं रह सकते।'

इनके ऐसे निश्चयको सुनकर लोगोंको वड़ा भारी आनन्द हुआ और सभी अपने-अपने स्थानोंको चले गये। दूसरे दिन बहुत-से भक्त एकत्रित होकर हरिदासजीके समीप श्रीकृष्ण-कीर्तन कर रहे थे, कि उसी समय सब लोगोंको उस अँघेरे स्थानमें बड़ा भारी प्रकाश-सा माल्म पड़ा। सभी भक्त आश्चर्यके साथ उस प्रकाशकी ओर देखने लगे। सभीने देखा कि एक चित्र-विचित्र रंगोंका बड़ा भारी सर्प वहाँसे निकलकर गङ्गाजीकी ओर जा रहा है। उसके मस्तकपर एक वड़ी-सी मणि जड़ी हुई है। उसीका इतना तेज प्रकाश है। सभीने उस भयङ्कर सर्पको देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे-धीरे गङ्गाजीके किनारे-किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिनसे आश्रममें आने-वाले किसी भी दर्शनार्थीके शरीरमें खुजली नहीं हुई। भक्तोंका ऐसा ही प्रभात्र होता है, उनके प्रभावके सामने अजगर तो क्या, कालकूटको हजम करनेवाले देवाधिदेव महादेवजी तक भी भय खाते हैं। यह सब भगवान्की भक्तिका ही माहात्म्य है।

इस प्रकार महात्मा हरिदासजी फुलियामें रहते हुए श्रीभागी-रयीका सेवन करते हुए आचार्य अद्वैतके सत्संगका निरन्तर आनन्द खटते रहे । अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रय-दाता अथवा सर्वस्व थे । उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति थी । जिस दिन महाप्रभुका जन्म नवद्वीपमें हुआ था, उस दिन आचार्यके साथ ये भी आनन्दमें निभोर होकर नृत्य कर रहे थे । आचार्यका कहना था कि ये ही जगन्नाथतनय कालान्तरमें गौराङ्गरूपसे जनोद्धार तथा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृष्ण-कीर्तनका प्रचार करेंगे । आचार्यके वचनोंपर हरिदासजीको पूर्ण विश्वास था, इसलिये वे भी गौराङ्गके प्रकाशकी प्रतीक्षामें निरन्तर श्रीकृष्ण-संकीर्तन करते हुए काल्यापन करने लगे ।

उस समय सप्तग्राममें हिरण्य और गोवर्धन मज्मदार नामक दो धनिक जमींदार माई निवास करते थे। उनके कुल-पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पं० वलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवोंका वड़ा ही आदर-सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्यजीसे उनकी अस्त्रन्त ही धनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान् थे, कुलीन थे, मगवत्-मक्त और देश-कालके मर्मझ थे, इसी कारण हरिदासजी मी कभी-कभी सप्तग्राममें जाकर वलराम आचार्यके यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम-निष्ठा और भगवत्-मक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्रकी भाँति प्यार किया करते थे। गोवर्धन मजूमदारके पुत्र रघुनाथदास जव पढ़नेके लिये आचार्यके यहाँ आते थे, तो हरिदासजीको सदा नाम-जप करते ही पाते। इसीटिये वे मन-ही-मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे।

एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदारकी सभामें ले गये।
मजूमदार महाशय अपने कुटगुरुके चरणोंमें अत्यन्त ही श्रद्धा
रखते थे, वैष्णव भक्तोंका भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने
कुटगुरुके साथ हरिदासजीको आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन
दोनों भाइयोंने आचार्यके सहित हरिदासजीकी उठकर अभ्यर्चना
की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें वैठनेके लिये छन्दर
आसन दिया। हरिदासजी बिना रुके ज़ोरोंसे इसी महामन्त्रका
जाप कर रहे थे।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

सभाके सभी छोग संस्रम-भावसे इन्हींकी ओर एकटक-भावसे देख रहे थे। इनके निरन्तरके नाम-जपको देखकर उन दोनों जमींदार भाइयोंको इनके प्रति खाभाविक ही बड़ी भारी श्रद्धा हो गई। उनके दरवारमें बहुत-से और भी पण्डित बैठे हुए थे। भगवनाम-जपका प्रसङ्ग आनेपर पण्डितोंने नम्रताके साथ पूछा—'भगवनाम-जपका अन्तिम फल क्या है? इससे किस प्रकारकें सुखकी प्राप्ति होती है? क्या हरि-नाम-स्मरणसे सभी दु:खोंका अत्यन्ताभाव हो सकता है? क्या केवल नाम-जपसे ही मोक्ष मिल सकता है?

हरिदासजीने नम्रतापूर्वक हाय जोड़े हुए पण्डितोंको उत्तर दिया-'महातुभावो ! आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्मके मर्मको मली-माँति जानते हैं। आपने सभी प्रन्यों तया वैष्णव-शास्त्रोंका अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, किन्तु भगवन्नामके माहात्म्यसे आत्मामें सुख मिलता है, इसी-लिये कुछ कहनेका साहस करता हूँ। भगवनामका सर्वश्रेष्ठ फल यही है, कि इसके जपसे हृदयमें एक प्रकारकी अपूर्व प्रसन्ता प्रकट होती है, उस प्रसन्ताजन्य सुखका आखादन करते रहना ही भगवनामका सर्वश्रेष्ठ और सर्वेत्तिम फल है। भगवन्तामका जप करनेत्राला साधक, मोक्ष या दुःखोंके अत्यन्ता-भावकी इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण-निर्गुण दोनोंके ही चकरसे दूर रहता है। उसका तो अन्तिम ध्येय भगवनामका जप ही होता है। कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थितिमें रहें, कोई भी योनि मिले, निरन्तर भगवनामका स्मरण वना रहे। क्षणभरको भी भगवन्नामसे पृथक् न हों। यही नाम-जपके साधकका अन्तिम लक्ष्य है । भगवनामके साधकका साध्य और साधन भगवन्नाम ही है। भगवनामसे वह किसी अन्य प्रकारके फलकी इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हों, तो मुझे वतावें।'

इनकी ऐसी युक्तियुक्त और सारगर्भित मधुर वाणीको सुनकर सभीको परम प्रसन्नता हुई। उसी सभामें गोपालचन्द्र चन्नवर्ती नामका इन्हीं जमींदारका एक कर्मचारी बैठा था। वह वड़ा तार्किक था, उसने हरिदासकी वातका खण्डन करते हुए कहा—'ये तो सब भावुकताकी वातें हैं, जो पढ़-लिख नहीं सकते, वे ही इस प्रकार जोरोंसे नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रोंके अध्ययनसे ही होता है। भगवन्नामसे कहीं दुःखोंका नाश थोड़े ही हो सकता है! शास्त्रोंमें जो कहीं-कहीं नामकी इतनी प्रशंसा मिलती है, वह केवल अर्थवाद है। यथार्थ वात तो दूसरी ही है।'

हरिदासजीने कुछ जोर देते हुए कहा—'भगवन्नाममें जो अर्थवादका अध्यारोप करते हैं, वे शुष्क तार्किक हैं। वे भगव-नामके माहात्म्यको समझ ही नहीं सकते। भगवन्नाममें अर्थवाद हो ही नहीं सकता।'

इसपर गोपालचन्द्र चक्रवर्तीने भी अपनी वातपर जोर देते हुए कहा — 'ये मूर्खोंको बहकानेकी बात है। अजामिल-जैसा पापी पुत्रका नारायण नाम लेते ही तर गया। क्या घट-घटन्यापी भगवान् इतना भी नहीं समझ सकते थे, कि इसने अपने पुत्रको बुलाया है ! यह अर्थवाद नहीं तो क्या है !'

हरिदासजीने कहा--'इसे अर्थवाद कहनेवाले खयं अनर्थ-वादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता।'

जोशमें आकर गोपाल चक्रवर्तीने कहा—'यदि भगवनाम-स्मरण करनेसे मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा छूँ।'

हरिदासजीने भी जोशमें आकर कहा-4यदि भगवनामके

जपसे नीचताओंका जड़-मूलसे नाश न हो जाय तो मैं अपने नाक-कान दोनों ही कटानेके लिये तैयार हूँ। वातको बहुत बढ़ते देखकर लोगोंने दोनोंको ही शान्त कर दिया। जमींदार उस आदमीसे बहुत असन्तुष्ट हुए। उसे वैष्णवापराधी और मगवनामविमुख समझकर जमींदारने उसे नौकरीसे पृथक् कर दिया, सुनते हैं कि कालान्तरमें उसकी नाक सचमुचमें कट गयी।

इसी प्रकारकी एक दूसरी घटना हरिनदी नामक प्राममें हुई। हरिनदी नामक प्रामके एक पण्डित मानी, अहंकारी ब्राह्मण-को अपने शास्त्रज्ञानका बड़ा गर्व था। हरिदासजी चलते-फिरते, उठते-बैठते उच्च खरसे—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

इस महामन्त्रका सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामन्त्रका अनिधकारी समझकर उसने इनसे पूछा—'मुसलमानके लिये इस उपनिषद्के मन्त्रका जाप करना कहाँ लिखा है? यह तुम्हारी अनिधकार चेष्टा है और जो तुम्हें मगवत्-भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्रमें लिखा है जहाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है और पूज्य लोगोंकी उपेक्षा की जाती है वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्रय ये बातें होती हैं। इसलिये तुम इस अशास्त्रीय कार्यको छोड़ दो, तुम्हारे ऐसे आचरणोंसे देशमें दुर्भिक्ष पड़ जायगा।'

हरिदासजीने वड़ी ही नम्रतासे कहा—'विप्रवर! मैं नीच पुरुष भला शाखोंका मर्म क्या जानूँ! किन्तु आप-जैसे विद्वानों-के ही मुखसे धुना है, कि चाहे वेद-शाखोंके अध्ययनका दिजातियोंके अतिरिक्त किसीको अधिकार न हो किन्तु भगवन्नाम तो किरात, हूण, अन्ध्र, पुलिन्द, पुक्कस, आभीर, कङ्क, यवन तथा खश आदि जितनी भी पापयोनि और जङ्कली जाति हैं सभीको पावन बनानेवाला है। भगवन्नामका अधिकार तो सभीको समानक्ष्पसे है। । \*\*

हरिदासजीके इस शास्त्रसम्मत उत्तरको सुनकर ब्राह्मणने पूछा—'खैर, भगवन्नामका अधिकार सबको मले ही हो, किन्तु मन्त्रका जप इस प्रकार जोर-जोरसे करनेसे क्या छाभ ? शास्त्रोंमें मानसिक, उपांशु और वाचिक ये तीन प्रकारके जप बताये हैं। जिनमें वाचिक जपसे सहस्रगुणा उपांशु-जप श्रेष्ठ है, उपांशु-जपसे छक्ष्यगुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन-में जप करो, तुम्हारे इस जपको तो मानसिक, उपांशु अथवा वाचिक किसी प्रकारका भी जप नहीं कह सकते। यह तो वैखरी-जप है जो अत्यन्त ही नीच बताया गया है।'

श्रामीरकङ्का यवनाः खञ्चादयः ॥ चेऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥

गुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः॥ (श्रीमद्गा० २।४।१८)

<sup>#</sup> किरातहू गान्ध्रपुकिन्दपुकसा

हरिदासजीने उसी प्रकार नम्रतापूर्वक कहा-- 'महाराज ! मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किन्तु मैंने अपने गुरुदेव श्रीअद्वैता-चार्यजीके मुखसे थोड़ा-वहुत शास्त्रका रहस्य सुना है । आपने जो तीन प्रकारके जप बताये हैं और जिनमें मानसिक जपको सर्वश्रेष्टता दी है वह तो उन मन्त्रोंके जपके लिये है जिनकी विधिवत गुरुके द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्रकी विधिके अनुसार केवल पवित्रावस्थामें ही साङ्गोपाङ्ग जप किया जाता है। ऐसे मन्त्र गोप्य कहे जाते हैं । वे दूसरोंके सामने प्रकट नहीं किये जाते। किन्तु भगवनामके लिये तो शास्त्रोंमें कोई विधि ही नहीं बतायी गयी है। इसका जाप तो सर्व कालमें, सर्व स्थानोंमें, सबके सामने और सब परिस्थितियोंमें किया जाता है । अन्य मन्त्रोंका चाहे धीरे-धीरे जपका अधिक माहात्म्य भले ही हो किन्तु भगवन्नामका माहात्म्य तो जोरोंसे ही उच्चारण करनेमें बताया है । भगवनामका जितने ही जोरोंसे उच्चारण किया जायगा उसका उतना ही अधिक माहात्म्य होगा, क्योंकि धीरे-धीरे नाम-जपं करनेवाला तो अकेला अपने आपको ही पावन बना सकता है किन्तु उच खरसे संकीर्तन करनेवाला तो सुननेवाळे जड़-चेतन सभीको पावन बनाता है। \*\*

इनकी इस बातको सुनकर ब्राह्मणने बुँझळांकर कहा— 'ये सब शास्त्रोंके वाक्य अर्थवादके नामसे पुकारे जाते हैं I

जपतो हिरनामानि स्थाने शतगुर्गाधिकः।
 श्रात्मानञ्च पुनात्युचैर्जपन् श्रोतॄन् पुनाति च॥
 (नारदीये प्र० वा०)

छोगोंकी नाम-जप और संकीर्तनमें श्रद्धा हो इसीलिये ऐसे-ऐसे वाक्य कहीं-कहीं कह दिये गये हैं। यथार्थ वात तो यह है, कि विना दैवी-सम्पत्तिका आश्रय ग्रहण किये नाम-जपसे कुछ भी नहीं होनेका। यदि नाम-जपसे ही मनुष्यका उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रोंकी रचना क्यों होती?

हरिदासजीने उसी तरह नम्रताके साथ कहा—'पण्डितजी! श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुचमें केवल भगवनाम-पर ही पूर्णरूपसे श्रद्धा जम जाय तो फिर शाखोंकी आवश्यकता ही नहीं रहती। शाखोंमें भी और क्या है। सर्वत्र 'भगवान्पर श्रद्धा करों' ये ही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा-विश्वासकी पुष्टि करनेके ही निमित्त शाख हैं।'

आवेशमें आकर ब्राह्मणने कहा—'यदि केवल भगवन्नाम-जपसे ही सब कुछ हो जाय तो मैं अपने नाक-कान दोनों कटवा खूँगा।'

हरिदासजी यह कहते हुए चले गये कि 'यदि आपको विश्वास नहीं है तो न सही। मैंने तो अपने विश्वासकी बात आपसे कही है।' सुनते हैं, उस ब्राह्मणकी पीनस-रोगसे नाक सङ्गयी और वह गल-गलकर गिर पड़ी। भगवन्नाम-विरोधीकी जो भी दशा हो वही थोड़ी है। सम्पूर्ण दु:खोंका एकमात्र मूल कारण भगवन्नामसे विमुख होना ही तो है।

इस प्रकार महात्मा हरिदासजी भगवन्नामका माहात्म्य स्थापित करते हुए गङ्गाजीके किनारे निवास करने छगे। जब १२ उन्होंने सुना कि नवद्वीपमें उदय होकर गौरचन्द्र अपनी शीतल और सुखमयी कृपा-िकरणोंसे भक्तोंके हृदयोंको भक्ति-रसामृतसे सिञ्चन कर रहे हैं, तो ये भी उस निष्कलंक पूर्ण चन्द्रकी छत्र-छायामें आकर नवद्दीपमें रहने लगे। ये अद्देताचार्यके फुपापात्र तो पहिलेसे ही थे। इसलिये इन्हें प्रमुके अन्तरङ्ग भक्त वननेमें अधिक समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनोंमें ये प्रभुके प्रधान क्रपापात्र भक्तोंमें गिने जाने लगे। इनकी भगवन्नामनिष्ठाका सभी मक्त बड़ा आदर करते थे। प्रभ इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वख प्रभुके पादपद्गोंमें समर्पित-कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभुकी इच्छानुसार ही होती थी । ये भक्तोंके साथ संकीर्तनमें रात्रि-रात्रिभर चृत्य करते रहते थे और नृत्यमें बेसुध होकर गिर पड़ते थे। इस प्रकार श्रीवास पण्डितका घर श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रधान अड्डा वन गया । शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते । भक्तोंके एकत्रित हो जानेपर कित्राङ् बन्द कर दिये जाते और फिर संकीर्तन आरम्भ होता । फिर चाहे कोई भी क्यों न आओ, किसीके लिये कित्राङ् नहीं खुलते थे। इससे बहुत-से आदमी निराश होकर छौट जाते और वे संकीर्तनके सम्बन्धमें भाँति-भाँतिके अपवाद फैलाते । इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संकीर्तन-के आनन्दमें परमानन्दका रसाखादन करने छगे और दूसरी ओर निन्दक छोग संकीर्तनके प्रति बुरे भावोंका प्रचार करते इए अपनी आत्माको कल्लुषित बनाने लगे।

## सप्तप्रहरिया भाव

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भाः सहशी सास्याद् भासस्तस्य महात्मनः॥#

(गीता ११।१२)

महाभारतके युद्धक्षेत्रमें अर्जुनके प्रार्थना भगवान्ने उसे अपना विराट् रूप दिखाया था। भगवान्का वह विराट् रूप अर्जुनको ही दृष्टिगोचर हुआ था। दोनों सेनाओंके छाखों मनुष्य वहाँ उपस्थित थे, किन्तु उनमेंसे किसीको भी भगवान्के उस रूपके दर्शन नहीं हुए थे। अर्जुन भी इन चर्म-चक्षुओंसे भगवान्के दर्शन नहीं कर सकते थे, इसलिये कृपा करके भगवान्ने उन्हें दिन्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। इसीलिये दिन्य दृष्टिके सहारे उस अलैकिक रूपको देखनेमें समर्थ हो सके। इधर भगवान् नेदन्यासजीने संजयको दिन्य दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हिस्तिनापुरमें बैठे-ही-बैठे उस रूपके दर्शन हो सके । असलेंमें दिन्य दृष्टिके विना दिन्य रूपके दर्शन हो ही नहीं सकते। वाहरी लौकिक दृष्टिसे तो वाहरके मौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। जवतक भीतरी नेत्र न खुळें, जबतक कृपा करके श्रीकृष्ण दिन्य दृष्टि प्रदान न करें तवतक अछौकिक और परम प्रकाशमय स्वरूप दीख ही नहीं सकता। भक्तोंका लोक ही अलग होता है, उसकी भाषा

क्ष हजारों सूर्य और चन्द्रमात्रोंका जैसे एक साथ ही प्रकाश होता है, उसी प्रकारकी उन महात्माकी कान्ति हो गयी।

अलग होती है और उसका न्यवहार भी मिन्न ही प्रकारका होता है। जिसे भगवान् छपा करके अपना लेते हैं, अपना कहकर जिसे वरण कर लेते हैं और जिसकी रितरूपी अन्तर्दिष्टकों खोल देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थमें इष्टदेवके दर्शन होते हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्यों-के-स्यों प्रकट होते हैं। दह विश्वासके विना कहीं भी अपने इष्टदेवके दर्शन नहीं हो सकते।

हम पहिले ही वता चुके हैं, कि गौराङ्गके जीवनमें द्विविध भाव दृष्टिगोचर होते थे। वैसे तो वे सदा एक अमानी भगवत्-भक्तके भावमें रहते थे, किन्तु कभी-कभी उनके शरीरमें भगवत्-भाव भी प्रकट होता था, उस समय उनकी सभी चेष्टाएँ तथा व्यवहार ऐश्वर्यमय होते थे । ऐसा भाव वहुत देरतक नहीं रहता था, कुछ कालके ही अनन्तर उस भावका शमन हो जाता और फिर ये ज्यों-के-स्यों ही साधारण भगवत्-भक्तके भावमें आ जाते । अबतक ऐसे भाव थोड़ी ही देरको हुए थे, किन्तु एक बार ये पूरे सात प्रहर भगवत्-भावमें ही बने रहे । इस भावको 'सप्तप्रहरिया भाव' या 'महाप्रकाश' कहकर वैष्णव भक्तोंने इसका विशद्रूपसे वर्णन किया है। नवद्वीपमें प्रमुके शरीरमें यही सबसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त और मुकुन्द दत्त ये तीनों उस महाप्रकाशके समय वहाँ मौजूद थे। ये तीनों ही वैष्णवोंमें प्रसिद्ध पदकार हुए हैं। इन तीनोंने चैतन्य-चरित्र लिखा है ! इन्होंने अपनी आँखोंका प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है, इतनेपर भी विश्वास न करनेवाले विश्वास नहीं

करते, क्योंकि वे इस विषयसे एकदम अनिम हैं। उनकी बुद्धि मौतिक पदार्थोंके अतिरिक्त ऐसे विषयोंमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। किन्तु जिनका परमार्थ-विषयमें तिनक भी प्रवेश होगा, उन्हें इस विषयके श्रवणसे बड़ा सुख मिलेगा, इसिलये अब 'महा-प्रकाश' का वृत्तान्त सुनिये।

एक दिन प्रातःकाल ही सन भक्त श्रीनास पण्डितके घरपर जुटने लगे। एक-एक करके सभी भक्त नहाँ एकत्रित हो गये। उनमेंसे प्रधान-प्रधान भक्तोंके नाम ये हैं— अहैताचार्य, नित्यानन्द, श्रीनास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुन्द दत्त, नरहरि, गङ्गादास, महाप्रभुके मौसा चन्द्रशेखर आचार्यरत, पुरुषोत्तम आचार्य (खरूपदामोदर) वन्नेश्वर, दामोदर, जगदानन्द, गोविन्द, माधन, नासुदेव घोष, सारङ्ग तथा हरिदास आदि-आदि। इनके अतिरिक्त और भी नहुत-से भक्त नहाँ उपस्थित थे।

एक प्रहर दिन चढ़ते-चढ़ते प्रायः सभी मुख्य-मुख्य भक्त श्रीवास पण्डितके घर आ गये थे, कि इतनेमें ही प्रभु पधारे। प्रभुके पधारते ही भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारके नवजीवनका-सा सब्बार होने छगा। और दिन तो प्रभु अन्य भक्तोंकी माँति आकर वैठ जाते और सभीके साथ मिछकर भक्ति-भावसे बहुत देरतक संकीर्तन करते रहते, तब कहीं जाकर किसी दिन भगवद्-आवेश होता, किन्तु आज तो सीधे आकर एकदम भगवान्के सिंहासनपर बैठ गये। सिंहासनकी मूर्तियाँ एक ओर हटा दीं और आप शान्तं, गम्भीर-भावसे भगवान्के आसनपर

المسلمان

आसीन हो गये। इनके बैठते ही भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारका विचित्र-सा प्रकारा दिखायी देने छगा। सभी आश्वर्य और संभ्रम-के भावसे प्रमुके श्रीविग्रहकी ओर देखने छगे। किन्तु किसीको उनकी ओर वहत देरतक देखनेका साहस ही नहीं होता था। भक्तोंको उनका सम्पूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाशयुक्त दिखायी देने लगा। जिस प्रकार हजारों सूर्य-चन्द्रमा एक ही स्थानपर प्रकाशित हो रहे हों। बहुत प्रयत करनेपर भी किसीकी दृष्टि वहुत देरतक प्रभुके सम्मुख टिक नहीं सकती थी। एकदम, चारों ओर विमल धवल प्रकाशकी ज्योतिर्भय किरणें छिटक रही थीं । मानों अग्निकी शुभ्र ज्वालामेंसे वड़े-बड़े विस्फुलिङ्ग इधर-उधर उड़-उड़कर अन्धकारका संहार कर रहे हों। प्रभुके नखों-की ज्योति आकाशमें बड़े-बड़े नक्षत्रोंकी भाँति स्पष्ट ही पृथक्-पृथक् दिखायी पड़ती थी। उनका चेहरा देदीप्यमान हो रहा या । भक्तोंकी आँखोंमें चकाचौंध छा जाता, किन्तु उस रूपसे दृष्टि हटानेको तवियत नहीं चाहती थी। इस प्रकार सभी भक्त वहुत देरतक पत्थरकी निर्जीव मूर्तियोंकी भाँति स्तव्ध-भावसे . चुपचाप बैठे रहे, उस समय कोई जोरसे साँसतक नहीं लेता था, यदि एक सुई भी उस समय गिर पड़ती, तो उसकी भी आवाज सवको सुनायी देती । उस नीरव निस्तब्धताको भङ्ग करते हुए प्रभुने गम्भीर-भावसे कहना आरम्भ किया-- भक्त-वृन्द ! हम आज तुम सत्र छोगोंकी मनोकामना पूर्ण करेंगे । आज तुम लोग हमारा विधिवत् अभिषेक करो ।'

प्रभुकी ऐसी आज्ञा पाते ही सभीको अत्यन्त ही आनन्द हुआ। श्रीवासके आनन्दकी तो सीमा ही न रही। वे प्रेमके कारण अपने आपेको भूल गये। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा किसी कङ्गालके प्रेमके वशीभूत होकर सहसा उसकी ट्री झोंपड़ीमें खयं आ जाय, उस समय उसकी जो दशा हो जाती है, उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पण्डितकी हो गयी। वे आनन्दके कारण हक्के-वक्के-से हो गये। शरीरकी सुधि भुलाकर खयं ही घड़ा उठाकर गङ्गाजीकी और दौड़े, किन्तु वीचमें ही प्रेमके कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनके दास-दासी बहुत-से वड़े लेकर गङ्गा-जल लेनेके लिये चल दिये। बहुत-से भक्त भी कहीं-कहींसे घड़ा माँगकर गङ्गा-जल लेनेके लिये दौड़े गये ! बहुत-से घड़ोंमें गङ्गा-जल आ गया । भक्तोंने प्रमुको एक सुन्दर चौकीपर विठाकर उनके सम्पूर्ण शरीरमें भाँति-भाँतिके सुगन्धित तैरोंकी मालिस की। तदनन्तर सुवासित जलके घड़ोंसे उन्हें विधिवत् स्नान कराया । अद्वैताचार्य और आचार्यरत प्रभृति पण्डितश्रेष्ठ महापुरुप स्नानके मन्त्रोंका उचारण करने लगे। भक्त वारी-बारीसे प्रमुके श्रीअंगपर गङ्गाजल डालते जाते ये और मन-ही-मन प्रसन्न होते थे । इस प्रकार घण्टोंतक स्नान ही होता रहा । जब सभीने अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार स्नान करा दिया तव प्रमुके श्रीअंगको एक महीन सुन्दर स्वच्छ वस्नसे खूब पोंछा गया। उसी समय श्रीवास पण्डित अपने घरमेंसे नूतन महीन रेशमी वस्त्र निकाल लाये। उन सुन्दर वस्त्रोंको भक्तोंने

विधिवत् प्रमुके शरीरमें पहिनाया और फिर उन्हें एक सजे हुए सुन्दर सिंहासनपर विराजमान किया ।

प्रभुके सिंहासनारूढ़ हो जानेपर भक्तोंने बारी-बारीसे प्रभुके अंगोंमें केशर, कपूर तथा करत्री मिले हुए चन्दनका लेपन किया। चरणोंमें तुल्सी और चन्दन चढ़ाया। मालाएँ घरमें थोड़ी ही थीं, यह समझकर कुछ भक्त उसी समय बाजारमें दौड़े गये और बहुत-सी सुन्दर-सुन्दर मालाएँ जल्दीसे खरीद लाये। सभीने एक-एक करके प्रभुके गलेमें मालाएँ पहिनायीं। भक्तोंके चढ़ाये हुए पुष्पोंसे प्रभुके पादपद्म एकदम ढक गये और मालाओंसे सम्पूर्ण गला भर गया। प्रभुक्ते सभी भक्तोंको अपने कर-कमलोंसे प्रसादी-मालाको पाकर भक्त आनन्दके साथ नृत्य करने लगे।

श्रीवास तो वेसुध थे । उनकी दशा ऐसी हो गयी थी मानो किसी जन्मके दिदीको पारसमिण मिल गयी हो । उनका हृदय तङ्ग रहा था, कि प्रमुक्ती इस अलौकिक छिवके दर्शन किसे-किसे करा दूँ ! जब कोई प्रिय वस्तु देखनेको मिल जाती है, तब हृदयमें यह इच्छा स्त्रामाविक ही उत्पन्न होती है, इसके दर्शन अपने सभी प्रियजनोंको करा दूँ । यह सोचकर उन्होंने अद्वैताचार्यजीके कानमें कहा—'शचीमाता मुझे बहुत चिढ़ाया करती हैं । वे मुझसे बार-बार कहती हैं, कि तुम सभीने मिलकर मेरे निमाईको बिगाड़ दिया । पिहले वह कितना सीधा-सादा था, अब तुम्हीं सब न जाने उसे क्या-क्या सिखा देते हो !'

आज माताको छाकर दिखाऊँ, कि देख तेरा निमाई असलमें यह है। यह तेरा पुत्र नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण जगत्का पिता है। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं शचीमाताको बुला लाऊँ।'

आचार्यने श्रीवासकी बातका समर्थन करते हुए कहा— 'हाँ, हाँ, अवश्य । शचीमाताको जरूर दर्शन कराना चाहिये।'

इतना सुनते ही श्रीत्रास पण्डित जल्दीसे दौड़कर शची-माताको बुळा छाये। शचीमाताको देखते ही अद्वैताचार्य कहने छगे—'माता ! यह सामने देखो, जिन्हें तुम अपना बताती थी, वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे। अब तुम इनके दर्शन करो और अपने जीवनको सफळ बनाओ।'

माता भौचिक्की-सी चुपचाप खड़ी ही रही। उसे कुछ सूझा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिये। श्रीवास पण्डितने माताकी ऐसी दशा देखकर दीन-मावसे प्रार्थना की—'प्रभो! ये जगन्माता शचीदेवी सामने खड़ी हैं। इन्हें आपकी माता होनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कुपा होनी चाहिये। इन्हें आपके असछी स्वरूपके दर्शन हो यही हमारी प्रार्थना है।'

प्रभुने हुंकार देते हुए कहा—'शचीमाताके ऊपर कृपा नहीं हो सकती। यह सदा वैष्णत्रोंको बुरा वताया करती हैं कि सभी वैष्णवोंने मिलकर मेरे निमाईको बरबाद कर दिया।'

प्रमुकी ऐसी बात सुनकर अद्दैतान्वार्यने कहा—'प्रभो ! माताका आपके प्रति वात्सल्य-भाव है । वह जो भी कुछ कहती है वात्सल्य-स्नेहके वशीभूत होकर ही कहती है। वैष्णवेंकि प्रति इसके हृदयमें द्वेषके भाव नहीं हैं। इसकी उपासना वात्सल्य-भावकी ही है। इसके ऊपर अवस्य कृपा होनी चाहिये।

अद्वैताचार्य यह प्रार्थना कर ही रहे थे, कि धीरेसे श्रीवास पण्डितने माताके कानमें कहा—'तुम प्रभुके पादपद्मोंमें प्रणाम करों' माता पुत्रके लिये प्रणाम करनेमें कुछ हिचकने लगी, तव आचार्यने जोर देते हुए कहा—'माँ! अब तुम निमाईके भावको भुला दो। इन्हें भगवत्-बुद्धिसे प्रणाम करो। देर करनेका काम नहीं है।'

वृद्ध आचार्यके ऐसा आग्रह करनेपर माताने आगे बढ़कर प्रभुके पादपद्मोंमें साष्टाङ्क प्रणाम किया और गद्गद कण्ठसे प्रार्थना करने लगी—'भगवन्! मैं अज्ञ स्त्री तुम्हारे बारेमें कुछ भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। तुम जो भी हो, मेरे ऊपर कृपा करो।' माताको प्रणाम करते देखकर प्रभुने उसके मस्तक-पर अपने चरणोंको रखते हुए कहा—'जाओ, सब वैष्णव-अपराध क्षमा हुए, तुम्हारे ऊपर पूर्ण कृपा हुई।' माता यह सुनकर आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने लगी।

अन तो सभी भक्त क्रमशः प्रभुकी भाँति-भाँतिकी पूजा करने छगे। कोई धूप चढ़ाता, कोई दीप सामने रखता, कोई फल-फ्रळ सामने रखता और कोई-कोई नवीन-नवीन, सुन्दर-सुन्दर वस्न लाकर प्रभुके शरीरपर धारण कराता। इस प्रकार सभीने अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रभुकी पूजा की। अब भोगकी बारी आयी । सभी अपनी-अपनी इच्छा और रुचिके अनुसार विविध प्रकारके न्यंजन, नाना भाँतिकी मिठाइयाँ और माँति-भाँतिके फलोंको थालोंमें सजा-सजाकर प्रभुके भोगके लिये लाये। सभी प्रसन्नतापूर्वक प्रभुके हाथोंमें भाँति-भाँतिकी वस्तुएँ देने छगे। कोई तो मिठाई देकर कहता-- 'प्रभु, इसका भोग लगाइये।' प्रमु उसे प्रेमपूर्वक खा जाते। कोई फल देकर ही प्रार्थना करता-'इसे खीकार कीजिये।' प्रमु चुपचाप फलेंको ही मक्षण कर जाते । कोई छड्डू, पेड़ा तथा भाँति-भाँतिकी मिठाई देते, कोई कटोरेमें दूच लेकर ही प्रार्थना करता—'प्रमो ! इसे आरोगिये।' प्रभु उसे भी पी जाते। उस समय जिसने जो भी वस्तु प्रेमपूर्वक दी, प्रभुने उसे ही मक्षण कर लिया। किसीकी वस्तुको अस्वीकार नहीं किया। भला अस्वीकार कर भी कैसे सकते थे ! उनकी तो प्रतिज्ञा है कि 'यदि कोई भक्तिसे मुझे फल-फूल या पत्ते भी देता है, तो उन फूड-पत्तोंको भी में खुश होकर खा जाता हूँ। फिर भक्तोंके प्रेमसे दिये हुए नैवेद्यको वह किस प्रकार छोड़ सकते थे। उस दिन प्रभुने कितना खाया और भक्तोंने कितना खिलाया इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता । सबके प्रेम-प्रसादको पानेके अनन्तर श्रीवास पण्डितने अपने काँपते हुए हाथोंसे सुवासित ताम्बूछ प्रभुके अर्पण किया । प्रभु प्रेमपूर्वक ताम्बूल चर्वण करने लगे । सभी वारी-वारीसे ताम्वूल भेंट करने लगे। प्रभु उन्हें स्पर्श करके भक्तोंको प्रसादके रूपमें देते जाते थे। प्रमु-दत्त पानको पाकर सभी भक्त अपने भाग्यकी सराहना करने छगे।

ताम्बूल-मक्षणके अनन्तर प्रभु मन्द-मन्द मुस्कानके साथ सभीपर अपनी कृपा-दृष्टि फेरते हुए कुछ प्रेमकी वार्ते कहने लगे। उस समय उनके मुखसे जो भी वातें निकलती, वे सभी अमृत-रससे सिंची हुई होती थीं। भक्तोंके हृदयमें वे एक प्रकारकी विचित्र प्रकारकी खलवली-सी उत्पन्न करनेवाली थीं। प्रभुकी उस समयकी वाणीमें इतना अधिक आकर्षण था, कि सुभी बिना हिले-डुले, एक आसनसे वैठे हुए प्रभुके मुखसे निःसृत उपदेशरूपी रसामृतका निरन्तर भावसे पान कर रहे ये । किसीको कुछ पता ही नहीं या, कि हम किस छोकमें बैठे हुए हैं ? उस समय भक्तोंके लिये इस दश्य-जगत्के प्रपन्नोंका एक प्रकारसे अत्यन्ताभाव ही हो गया था । प्रातःकाल्से वैठे-वैठे सन्च्या हो गयी, भगवान् भुवनभास्कर भी प्रमुके भाव-परि-वर्तनकी प्रतीक्षा करते-करते अस्ताचलको प्रस्थान कर गये, किन्तु प्रमुके भावमें अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ । भक्त भी उसी प्रकार प्रमपाशमें वँघे वहीं वैठे रहे ।

श्रीवास पण्डितके सेवकोंने घरमें दीपक जलाये, किन्तु उन क्षीण दीपकोंकी ज्योति प्रमुकी देहके दिव्य प्रकाशमें फीकी-फीकी-सी प्रतीत होने लगी। किसीको पता ही नहीं चला कि दिन कव समाप्त हुआ और कब रात्रि हो गयी ? सभी उस दिव्यालोकके प्रकाशमें अपने आपेको भूले हुए बैठे थे।



## भक्तोंको भगवान्के दर्शन

महानामशिनर्णां नरवरः स्त्रीणां स्वरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनं। उसतां क्षितिसुजां शास्ता स्विपत्रोः शिशुः। सृत्युभों जपते विराडविदुपां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साम्रजः॥ श्रीमद्मा० १०। १३। १७)

श्रीकृष्ण भगवान्ने जब वल्देवजीके सहित कंसके रङ्गमण्डपमें प्रवेश किया था, तब वहाँपर विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य वैठे हुए थे। उन्होंने अपनी-अपनी मावनाके अनुसार भगवान्के शरीरमें भिन्न-भिन्न रूपोंके दर्शन किये थे। इसल्यि वहाँके उपस्थित नर-नारियोंको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार नवों रसोंका अनुमव हुआ। कोई तो भगवान्के रूपको देखकर हर गये, कोई काँपने लगे, कोई घृणा करने लगे, कोई हँसने लगे, किसीके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हुआ और किसीको क्रोध

क्ष निस समय भगवान्ने कंसके समा-मण्डपमें प्रवेश किया, तब रङ्ग-मण्डपमें उपस्थित सभी लोगोंको उनकी भावनाके अनुसार भगवान्के विभिन्न रूप दिखायी दिये। मह्नोंको उनका शरीर वज्रके समान, नरोंको नरपतिके समान. खियोंको मूर्तिमान् कामदेवके समान, गोपोंको सखाके समान, दुष्टननोंको समीव दण्डके समान, अपने माता-पिताको पुत्रके समान, कंसको मृत्युके समान, श्रज्ञानियोंको विराद्के समान, योगियोंको परम तस्वके समान और यादवोंको परम देवताके समान दिखायी देने सगा। ( जाकी रही भावना जैसी। प्रसु मूरति देखी तिन्ह तैसी॥ )

उत्पन्न हुआ। स्नियोंको तो वे साक्षात् कामदेव ही प्रतीत हुए। किन्तु यहाँ प्रभुके प्रकाशके समय सभी एक ही प्रकृतिके भगवत्-भक्त ही थे। इसिटिये प्रभुके महाभावसे सभीको समान-भावसे आनन्द ही हुआ, सभीने उनके प्रकाशके आलोकमें सुखका ही अनुभव किया, सभीने उनमें भगवत्ताके ही दर्शन किये, किन्तु सबके इप्ट भिन्न-भिन्न होनेके कारण, एक ही भगवान् उन्हें विभिन्न-भावसे दिखायी दिये। सभीने प्रभुके शरीरमें अपने-अपने इष्टदेवका ही स्वरूप देखा।

सबसे पहिले वातों-ही वातों में प्रभुने श्रीवास पण्डितके जपर कृपा की। आपने श्रीवास पण्डितको सम्बोधित करते हुए कहा—'श्रीवास! तुम हमारे परम कृपा-पात्र हो, हम सदा ही तुम्हारी देख-रेख करते हैं। तुम्हें तह घटना याद है, जब देवानन्द पण्डितके यहाँ तुम बहुत-से अन्य शिष्योंके सहित श्रीमद्भागवतका पाठ सुन रहे थे। पाठ सुनते-सुनते तुम बीचमें ही भावावेशमें आकर मूर्छित हो गये थे। उस समय तुम्हारे भावावेशको न तो पण्डितजी ही समझ सके थे और न उनके शिष्य ही समझ सके थे। शिष्य तुम्हें कन्धोंपर ठादकर तुम्हारे घर पहुँचा गये थे। उस समय मैंने ही तुम्हें होशमें किया था, मैंने ही तुम्हारी मूर्छा भक्त की थी।'

प्रभुके मुखसे अपनी इस गुप्त घटनाको सुनकर श्रीवास पण्डितको परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह घटना किसीके सम्मुख प्रकट नहीं की थी। इसके अनन्तर प्रभु अद्वैताचार्यको छक्ष्य करके कहने छगे—'आचार्य! तुम्हें उस दिनकी याद है जब तुम्हें श्रीमद्भगवद्गीताके निम्न श्लोकपर शङ्का हो गयी थी—

> सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतःश्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ (गीता १३। १३)

और तुम उस दिन विना ही भोजन किये सो गये थे. इसपर मैंने ही 'पाणिपादं तत्' की जगह 'पाणि पादान्तः' यह प्रकृत-पाठ वताकर तुम्हारी शङ्काका निवारण किया था।' इस वातको सुनकर आचार्यने प्रभुके चरणोंमें बार-बार प्रणाम किया। अव भक्तोंने भगवदावेशमें आसनपर वैठे हुए प्रभुकी सन्ध्या-आरतीका आयोजन किया। एक बहुत बड़ी आरती सजाई गयी । भक्त अपने हाथोंसे शङ्क, घड़ियाल, झाँझ तथा अन्य भाँति-भाँतिके वाद्य बजाने लगे । श्रीवास पण्डितने शचीमाताके हाथमें आरती देकर उनसे आरती करनेको कहा। श्रीवासकी पत्नीकी सहायतासे बद्धा माताने अपने काँपते हुए हाथोंसे प्रभुकी आरती की । उस समय सभी भक्त आनन्दमें उन्मत्त होकर वाद्य बजा रहे थे। जैसे-तैसे आरती समाप्त की गयी। श्रीवास पण्डितने शचीमाताको घर भेज दिया । अव सभी भक्तोंके वरदानकी बारी आयी । प्रायः प्रभुके सभी अन्तरङ्ग भक्त उस समय वहाँ उपस्थित थे, किन्तु उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर वहाँ नहीं थे।

भक्त श्रीधरसे तो पाठक परिचित ही होंगे। ये केलाके खोल और दोना वेचनेवाले वे ही भाग्यवान् भक्त हैं, जिनसे

प्रमु सदा छेड़खानी किया करते थे और घड़ी-दो-घड़ी तंग करके ही आधे दामोंपर इनसे खोल लेते थे। केलेकी गहरके डंठलके नीचे केलेमें जो मोटी-सी डंडी शेष रह जाती है, उसीको वङ्गालमें खोल कहते हैं। वङ्गालमें उसका शाक वनता है। प्रमुके मोजनोंमें जवतक श्रीधरके खोलका साग नहीं होता था, तवतक उन्हें अन्य पदार्थ खादिष्ट ही नहीं छगते थे। केलेके ऊपर जो कोमल-कोमल खोपटा होता है, उसे काट-काटकर और उसके थाछसे बनाकर बहुत गरीव दूकानदार उन्हें भी बेचते हैं। उसमें लियाँ तथा पुरुष पूजनकी सामग्री रखकर पूजा करनेके निमित्त छे जाते हैं। श्रीधरजी इन्हीं चीजोंको वेचकर अपना जीवन-निर्वाह करते थे। इनसे जो आमदनी हो जाती, उसमेंसे आधीसे तो देवपूजन तथा गङ्गापूजन आदि करते और आधीसे जिस किसी प्रकार पेट भरते । दिन-रात ये उच्च स्वरसे हरिनाम-कीर्तन करते रहते। इसिंख्ये इनके पासमें रहनेवाले मनुष्य इनसे बहुत ही नाराज रहते। उनका कहना था कि--'यह बूढ़ा रात्रिमें किसीको सोने ही नहीं देता। इस गरीब दूकानदारकी सभी उपेक्षा करते। कोई भी इन्हें भक्त नहीं समझता, किन्तु प्रभुका इनपर हार्दिक स्नेह था। वे इनकी भगवत्-भक्तिको जानते थे, इसीछिये उन्होंने भगवत्-भावमें भी इन्हें स्मरण किया।

श्रीधरका घर वहुत दूर नगरके दूसरे कोनेपर था। धनते ही चार-पाँच भक्त दौड़े गये। उस समय श्रीधर आनन्दमें पड़े हुए श्रीहरिके मधुर नार्मोका संकीर्तन कर रहे थे। लोगोंने जाकर किवाड़ खटखटाये। 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव' कहते कहते ही इन्होंने कहा—'कौन है ?'

भक्तोंने जल्दीसे कहा—'िकवाड़ तो खोलो, तब स्वयं ही पता चल जायगा, कि कौन है ! जल्दीसे किवाड़ तो खोलो ।'

यह सुनकर श्रीधरने किवाइ खोले और वड़ी ही नम्नता-के साथ भक्तोंसे आनेका कारण पूछा । भक्तोंने जल्दीसे कहा— 'प्रभुने तुम्हें स्मरण किया है । चलो जल्दी चलो ।'

इस दीन-हीन कङ्गालको प्रभुने स्मरण किया है यह सुनते ही श्रीधर मारे प्रेमके बेसुध हो गये। वे हाय कहकर एकदम धड़ामसे पृथ्वीपर गिर पड़े। उन्हें शरीरकी सुध-सुध भी न रही। भक्तोंने सोचा—'यह तो एक नयी आफत आयी, किन्तु प्रभुकी आज्ञा तो पूर्ण करनी ही है, भक्तोंने मूर्छित श्रीधरको कन्घोंपर उठा लिया और उसी दशामें उन्हें प्रभुके पास लाये। श्रीधर अभीतक अचैतन्य-दशाहीमें थे, प्रभुने अपने कोमल कर-कमलोंसे उनका स्पर्श किया। प्रभुका स्पर्श पाते ही श्रीधर चैतन्य हो गये। श्रीधरको चैतन्य देखकर प्रभु उनसे कहने लगे—'श्रीधर! तुम हमारे रूपके दर्शन करो । तुम्हारी इतने दिनोंकी मनोकामना पूर्ण हुई।' श्रीधरने रोते-रोते प्रभुके तेजोमय रूपके दर्शन किये। फिर प्रभुने उन्हें स्तित करनेकी आज्ञा दी।

श्रीधर हाथ जोड़े हुए गद्गद कण्ठसे कहने लगे—'मैं दीन-हीन पतित तथा लोक-नहिष्कृत अधम पुरुष भला प्रभुकी क्या स्तुति कर सकता हूँ ? प्रभो ! मैं नड़ा ही अपराधी हूँ । आपकी यथार्थ महिमाको न समझकर मैं सदा आपसे झगड़ा ही करता रहा । आप मुझे नार-नार समझाते, किन्तु मायाके चक्करमें पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गूढ़ रहस्यको ठीक-ठीक न समझ सका । आज आपके यथार्थ रूपके दर्शनसे मेरा अज्ञानान्यकार दूर हुआ । अन मैं प्रभुके सम्मुख अपने समस्त अपराधोंकी क्षमा चाहता हूँ ।'

प्रमुने गद्गद कण्ठसे कहा—'श्रीधर ! हम तुम्हारे ऊपर बहुत सन्तुष्ट हैं । तुम अब हमसे अपनी इच्छानुसार वर माँगो । ऋद्धि, सिद्धि, धन, दौछत, प्रमुता जिसकी तुम्हें इच्छा हो वहीं माँग छो । बोछो, क्या चाहते हो ?'

हाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही दीनभावसे गद्गद कण्ठ-खरमें श्रीधरने कहा—'प्रमो ! मैंने क्या नहीं पा लिया ! संसार मेरी उपेक्षा करता है । मेरे पूछनेपर भी कङ्गाल समझकर लोग मेरी बातकी अवहेलना कर देते हैं, ऐसे तुच्छ कङ्गालको आपने अनुप्रह करके बुलाया और अपने देवदुर्लभ दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया । अब मुझे और चाहिये ही क्या ! ऋदि-सिद्धिको लेकर में कल्लगा ही क्या ! वह भी तो एक प्रकारकी वड़ी माया ही है । प्रभुने आप्रहपूर्वेक कहा—'नहीं कुछ तो वरदान माँगो ही । ऋदि-सिद्धि नहीं तो, जो भी तुम्हें प्रिय हो वही माँगो ।'

श्रीधरने उसी दीनताके स्वरमें कहा—'यदि प्रमु कुछ देना ही चाहते हैं, तो यही वरदान दीजिये कि जो ब्राह्मण-कुमार हमसे सदा खोळ खरीदते समय झगड़ा करते रहते थे वे सदा हमारे हृदयमें विराजमान रहें।'

श्रीधरकी इस निष्किञ्चनता और निःस्पृहतासे प्रभु परम प्रसन्न हुए। श्रीधर भगवान्के मुरली-मनोहर रूपके उपासक ये। वे भगवान्के 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव' इन मधुर नामोंका सदा संकीर्तन करते रहते थे, इस-लिये उन्हें प्रभुने श्रीकृष्ण-रूपके दर्शन कराये। प्रभुके श्री-विग्रहमें अपने इष्टदेवके दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हुए। वे मूर्छित होकर गिर पड़े और भक्तोंने उन्हें एक ओर लिटा दिया।

अत्र मुरारी गुप्तकी वारी आयी। मुरारी परम धार्मिक तथा विशुद्ध वैष्णव तो थे, किन्तु उन्हें तर्क-वितर्क और शास्त्रार्थ करनेका कुछ व्यसन-सा था। प्रभुने उन्हें सम्बोधित करते हुए कहा—'मुरारी! तुम्हारे मक्त होनेमें यही एक अपूर्णता है, तुम शुष्क वाद-विवाद करना त्याग दो। अध्यात्म-शास्त्रोंमें मिक्त-प्रन्थोंको ही प्रधानता दो।'

मुरारी गुप्तने कहा—'मैं वाद-विवाद और तर्क-वितर्क और कहाँ करता हूँ, केवल विद्वानोंके समीप कुछ प्रसङ्ग चलनेपर कह देता हूँ।' प्रमुने कहा—'अद्वैताचार्यके साथ तुम तर्क-वितर्क नहीं किया करते ? क्या उनसे तुम अद्वैत वेदान्तकी बातें नहीं वघारा करते ?'

इसपर अद्वैताचार्यने प्रभुसे पूछा—'प्रभो ! क्या अद्वैत वैदान्तकी बातें करना बुरा काम है ?'

प्रभुने कुछ मुस्कराते हुए कहा—'बुरा काम कौन बताता है ? बहुत अच्छा है, किन्तु जिन्होंने भक्ति-पथका अनुसरण किया है, उन्हें इस प्रकारकी सिद्धियों और प्रक्रियाओं के चक्करमें पड़ने-का प्रयोजन ही क्या है ?' यह कहकर प्रभु गम्भीर घोषसे इस श्लोकको पढ़ने छगे—

न साधयित मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता॥ (श्रीमद्वा०११।१४।२०)

प्रभुकी ऐसी आज्ञा सुनकर मुरारी चुप हो गये। इसपर प्रभुने कहा—'मुरारी! तुम्हें ब्रह्मकी सिद्धिके छिये प्रक्रियाओंकी शरण छेनेकी क्या आवश्यकता है! तुम्हारे भगवान् तो जन्म-सिद्ध हैं। तुम तो प्रभुके जन्म-जन्मान्तरोंके भक्त हो। हनूमान्-के समान तुम्हारा भाव और विग्रह है। तुम साक्षात् हनूमान् ही हो। अपने रूपका तो स्मरण करो।'

मुरारी राम-भक्त थे, प्रमुके स्मरण दिलानेपर वे अपने इष्टदेवका ध्यान करने लगे। उन्हें ऐसा मान हुआ, कि मैं साक्षात् इन्मान् ही हूँ और अपने इष्टदेवके चरणोंमें बैठा हुआ उनकी पूजा कर रहा हूँ। उन्होंने ऊपरको आँख उठाकर प्रभु-की ओर देखा। उन्हें प्रभुका रूप अपने इष्टदेव सीतारामके ही रूपमें दिखायी देने लगा। अपने इष्टदेवको प्रभुके श्रीविग्रहके रूपमें देखकर मुरारी गद्गद कण्ठसे स्तुति करने लगे और बार-बार भूमिपर लोटकर साष्टाङ्क प्रणाम करने लगे।

प्रभुके वरदान माँगनेकी आज्ञापर हाथ जोड़े हुए मुरारीने अविचल श्रीराम-भक्तिकी ही प्रार्थना की, जिसे प्रभुने उनके मस्तक-पर अपने पाद-पद्म रखकर प्रेमपूर्वक प्रदान की ।

इसके अनन्तर एक-एक करके सभी भक्तोंकी वारी आयी । अहैत, श्रीवास, वासुदेव सभीने प्रभुसे अहैतुकी भक्तिकी ही प्रार्थना की । हरिदास अपनेको वहुत ही दीन-हीन, कङ्गाल और अधम समझते थे । उन्हें प्रभुके सम्मुख होनेमें सङ्कोच होता था, इसलिये वे सबसे दूर भक्तोंके पीछे छिपे हुए बैठे थे । प्रभुने गम्भीर भावसे कहा—'हरिदास ! हरिदास कहाँ है ! उसे हमारे सामने लाओ ।' सभी भक्त चारों ओर हरिदासजीको खोजने लगे, हरिदासजी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे थे। भक्तोंने उन्हें प्रभुके सम्मुख होनेको कहा, किन्तु वे तो प्रेममें वेसुध थे। भक्तोंने उन्हें उठाकर प्रभुके सम्मुख किया । हरिदासको सम्मुख देखकर प्रभु उनसे कहने लगे—'हरिदास ! तुम अपनेको नीच मत समझो। तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी-तुम्हारी एक ही जाति है। जो तुम्हारा समरण-ध्यान करते हैं, वे मानो मेरी ही पूजा करते

हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी पीठपर जब बेंत पड़ रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था, वे वेंत तो मेरी ही पीठपर पड़ रहे थे। देख लो, मेरी पीठपर अभीतक निशान बने हुए हैं। सभी भक्तोंके कछोंको में अपने ऊपर ही शेलता हूँ। इसीलिये भारी-से-भारी कष्ट पड़नेपर भी भक्त दुखी नहीं होते। कारण कि जो लोग भक्तोंको कष्ट देते हैं, वे मानो मुझे ही कष्ट पहुँचाते हैं। इसीलिये अब मैं दुष्टोंका संहार न करके उद्धार करूँगा। तुमने मुझसे दुष्टोंके संहारकी प्रार्थना नहीं की थी। किन्तु उनकी बुद्धि-शुद्धि और कल्याणकी ही प्रार्थना की थी। इसलिये अब मैं अपने सुमधुर नाम-संकीर्तनद्वारा दुष्टोंका उद्धार कराजँगा। मेरे इस कार्यमें जाति-वर्ण या ऊँच-नीचका विचार न रहेगा। मेरे नाम-संकीर्तनसे सभी पावन बन संकंगे। अब तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे माँगो ?

हाथ जोड़े हुए दीन-भावसे हरिदासजीने कहा—'हे वर देनेवालोंमें श्रेष्ठ! हे दयाले ! हे प्रेमावतार! यदि आपकी इच्छा मुझे वरदान ही देनेकी है, तो मुझे यही वरदान दीजिये, िक मैं सदा दीन-हीन, कङ्गाल तथा निष्किञ्चन अमानी ही बना रहूँ। मुझे प्रमुक्ते दास होनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकारका अभिमान न हो, मैं सदा वैष्णवोंकी पदधूलिको अपने मस्तकका परम भूषण ही समझता रहूँ, वैष्णवोंके चरणोंमें मेरी सदा प्रीति बनी रहे। इसी वरदानकी मैं प्रमुक्ते निकटसे याचना करता हूँ।' इनकी इस प्रकारकी वर-याचनाको सुनकर भक्तमण्डलीमें चतुर्दिक्से आनन्दघ्यिन होने लगी । सभी हरिदासजीकी भक्ति-भावनाकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ।

मुकुन्द दत्तसे भी पाठक अपरिचित न होंगे। वे भी वहाँ उपस्थित थे, किन्तु अपनेको प्रमु-दर्शनका अनिधकारी समझ-कर दूर ही बैठे रो रहे थे। श्रीवास पण्डितने डरते-डरते प्रार्थना की-'प्रभो! ये मुकुन्द आपके अत्यन्त ही प्रिय हैं, इनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिये। ये अपनेको प्रमुके दर्शनतकका अधिकारी नहीं समझते।'

प्रभुने कुछ रोषके स्वरमें गम्भीर भावसे कहा—'मुकुन्दके ऊपर कृपा नहीं हो सकती। ये अपनेको वैसे तो भक्त करके प्रसिद्ध करते हैं, किन्तु वार्ते सदा तार्किकों-सी किया करते हैं। वैष्णव-छीछाओंको पण्डितसमाजमें वैठकर वाजीगरका खेळ वताते हैं और अपनेको बड़ा भारी विद्वान् और ज्ञानी समझते हैं। इन्हें भगवान्के दर्शन न हो सकेंगे।'

रोते-रोते मुकुन्दने श्रीवासके द्वारा पुछवाया, हम कभी भी भगवत्-कृपाके अधिकारी न वन सकेंगे ? इनके कहनेपर श्रीवास पण्डितने पूछा—'प्रभो ! मुकुन्द जिज्ञासा कर रहे हैं, कि हम कभी भगवत्-कृपाके अधिकारी वन भी सकेंगे ?'

प्रमुने कुछ उपेक्षा-भावसे उत्तर देते हुए कहा—'हाँ, कोटि जन्मोंके बाद अधिकारी वन सकते हो।' इतना सुनते ही मुकुन्द आनन्दमें विभोर होकर नृत्य करने छगे और प्रेममें पुलकित होकर गद्गद कण्ठसे यह कहते हुए कि 'कभी होंगे तो सही, कभी होंगे तो सही' नृत्य करने छगे। वे स्वयं ही कहते जाते । कोटि जन्मोंकी .क्या वात है । थोड़े ही कालमें कोटि जन्म वीत जायँगे। बहुत काल्में भी वीता, तो भी तो अन्तर्में हमें प्रमु-कृपा प्राप्त हो सकेगी। वस, भगवत्-कृपा प्राप्त होनी चाहिये, फिर चाहे वह कभी क्यों न प्राप्त हो ?' इनकी ऐसी आनन्द-दशाको देखकर सभी मक्तोंको वड़ा ही आश्चर्य द्वला। वे इनकी ऐसी दढ़ निष्ठाको देखकर अवाक् रह गये। अन्तर्मे प्रभुने इन्हें प्रेमालिङ्गन प्रदान करते हुए कहा-- 'मुकुन्द! तुम-ने अपनी इस अविचल निष्ठासे मुझे खरीद लिया। सचमुच तुम परम वैष्णव हो, तुम्हारी ऐसी दढ़ निष्ठाके कारण मेरी प्रसन्तताका ठिकाना नहीं रहा । तुम भगवत्-कृपाके सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हो। तुमने ऐसी बात कहकर मेरे आनन्दको और लक्षों गुणा बढ़ा दिया । मुकुन्द ! तुम्हारे-जैसा धेर्य, तुम्हारी-जैसी उच्च निष्ठा साधारण छोगोंमें होनी अत्यन्त ही कठिन है। तुम मगवत्-कृपाके अधिकारी बन गये। मेरे तेजोमय रूपके दर्शन करो। यह कहकर प्रभुने उन्हें अपने तेजोमय रूपके दर्शन कराये और मुकुन्द उस अलैकिक रूपके दर्शनसे मूर्कित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । फिर सभी भक्तोंने अपनी-अपनी भावनाके अनुसार श्यामवर्ण, मुरलीमनोहर, सीताराम, राधाकृष्ण, देवी-देवता तथा अन्य भगवत्-रूपोंके प्रभुके शरीरमें दर्शन किये।

## भगवद्भावकी समाप्ति

अदृष्टपूर्वं हृपितोऽसि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ अ (गीता ११। ४१)

संसारमें यह नियम हैं, जो मनुष्य जितना बोझ ले जा सकता है, समझदार लोग उसके ऊपर उतना ही बोझ लादते हैं। यदि कोई अज्ञानवश किसीके ऊपर उसकी शक्तिसे अधिक बोझ लाद दे तो या तो वह उस बोझको बीचमें ही गिरा देगा या उससे मूर्कित होकर स्त्रयं ही मूमिपर गिर पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान् अपने सम्पूर्ण तेज अथवा प्रेमको कहीं प्रकट नहीं करते। जहाँ जैसा अधिकारी देखते हैं वहाँ वैसा ही अपना रूप बना लेते हैं। भगवान्के तेजकी तो बात ही दूसरी है,

<sup>#</sup> भगवान्का विश्वरूप देखनेके अनन्तर अर्जुनने प्रार्थना की—हे देवेश! हे सम्पूर्ण नगत्के एकमात्र आधार! आपके इस अलौकिक, दिख्य और पहिले कभी न देखे जानेवाले रूपको देखकर मुक्ते परम असजता प्राप्त हुई, किन्तु प्रभो! अय न जाने क्यों मेरा मन भयसे ध्याकुल-सा हो रहा है। आपके इस असद्य तेनको श्रव अधिक सहन करनेमें असमर्थ हुँ। इसिलिये हे कृपालो! मेरे ऊपर प्रसन्न होकर अपने उसी पुराने रूपको मुक्ते फिरसे दिखाइये।

मनुष्योंमें भी जो सदाचारी, तपस्वी, कर्मनिष्ठ, संयमी, सचरित्र तथा तेजस्वी पुरुष होते हैं उनके सामने भी क्षुद्र प्रकृतिके असंयमी और इन्द्रियछोल्लप पुरुप अधिक देरतक बैठकर वातें नहीं कर सकते। उनके तेजके सम्मुख उन्हें अधिक देर ठहरना असहा हो जाता है । किसी विशेष कारणवश उन्हें वहाँ ठहरना भी पड़े तो वह समय भार-सा माछ्म पड़ता है। इसीलिये भगवान्के असली तेजके दर्शन तो मायाबद्ध जीवको इस पाश्व-भौतिक शरीरसे हो ही नहीं सकते । उन्हें भगवान्के मायाविशिष्ट तेजके ही दर्शन होते हैं, तभी तो भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूप दिखानेपर भी पीछेसे संकेत कर दिया था, कि यह जो रूप तुझे दिखाया था, यह भी एक प्रकारसे मायिक ही है। मायाबद्ध जीवको शुद्ध स्वरूपके दर्शन हो ही कैसे सकते हैं, इतनेपर भी उसके पूर्ण तेजको अधिक देर सहन करनेकी देवताओंतकर्मे शक्ति नहीं । फिर मनुष्योंकी तो वात ही क्या ? भक्तोंके हृदयमें एक प्रकारकी अपूर्व ज्योति निरन्तर जलती रहती है, किन्तु प्रत्यक्षरूपसे उन्हें भी अधिक कालतक भगवान्का तेजोमय स्वरूप असहा हो जाता है। हाँ, मधुर भावसे तो वे निरन्तर अपने प्रियतमके साथ कीड़ा करते ही रहते हैं। वह भाव दूसरा है, उसमें तेज, ऐश्वर्य तथा महत्ताका अभाव होता है। उसके बिना तो भक्त जी ही नहीं सकते। वह मधुर भाव ही भक्तोंका सर्वस्व है। उच मक्त तो ऐश्वर्य अथवा तेजोमय रूपके दर्शनोंकी इच्छा ही नहीं करते । भगवत्-इच्छासे कभी स्वतः ही हो जाय तो यह बात दूसरी है ।

प्रभुको भगवत्-भावमें पूरे सात प्रहर वीत गये। दिन गया, रात्रिका भी अन्त होनेको आया, किन्तु प्रभुके तेज अथवा ऐश्वर्यमें किसी भी प्रकारका परिवर्तन नहीं दिखायी दिया। भक्त ज्यों-के-त्यों वैठे थे, न तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और न कोई पैर फैलाकर सोया। चारों ओरसे प्रभुको घेरे हुए वैठे ही रहे। रात्रिके अन्त होनेपर प्रभातका समय हो गया। अद्वैताचार्यने देखा, सभी भक्त घबड़ाये हुए-से हैं, वे अब अधिक देरतक प्रभुके अलेकिक तेजको सहन नहीं कर सकते। अतः उन्होंने श्रीवास पण्डितके कानमें कहा—'हम साधारण संसारी लोग प्रभुके इस असहा तेजको और अधिक देरतक सहन करनेमें असमर्थ हैं, अतः कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे प्रभुके इस भावका शमन हो जाय।'

श्रीवास पण्डितको अद्वैताचार्यकी यह सम्मित बहुत ही युक्तियुक्त प्रतीत हुई । उनकी वातका समर्थन करते हुए वे बोले—'हाँ, आप ठीक कहते हैं । इस ऐश्वर्यमय रूपकी अपेक्षा तो हमें गौररूप ही प्रिय है । हम सभी मिलकर प्रभुसे प्रार्थना करें कि प्रभो ! अब इस अपने अद्भुत अलेकिक भावको संवरण कीजिये और हम लोगोंको फिर उसी गौररूपसे दर्शन दीजिये ।' श्रीवासजीकी यह बात सभीको पसन्द आयी और

सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे—'प्रभो ! अब अपने इस ऐश्चर्यको अप्रकट कर छीजिये । इस तेजसे हम संसारी जीव जछ जायँगे । हममें इसे अधिक काछ सहन करनेकी शक्ति नहीं है । अब हमें अपना वही असछी गौररूप दिखाइये ।' भक्तोंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभुने वड़े ज़ोरके साथ एक इंकार मारी । इंकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा आ गयी और मूर्छा आनेपर यह कहते हुए कि 'अच्छा तो छो अब हम जाते हैं' अचेतन होकर सिंहासनपरसे भूमिपर गिर पड़े । मक्तोंने जल्दीसे उठाकर प्रभुको एक सुन्दरसे आसनपर छिटाया, प्रभु मूर्छित दशामें ज्यों-के-त्यों ही पड़े रहे । तनिक भी इधर-उधरको नहीं हिले-डुले ।

प्रभुको मूर्छित देखकर सभी भक्त विविध माँतिके उपचार करने छगे। कोई पंखा छेकर प्रभुको वायु करने छगे। सुगन्धित तैछ अयवा शीतछ छेप प्रभुके मस्तकपर छेपन करने छगे, किन्तु प्रभुकी मूर्छा भङ्ग नहीं हुई। प्रभुकी परीक्षाके निमित्त अद्वेत और श्रीवास आदि प्रभुख भक्तोंने प्रभुके सम्पूर्ण शरीरकी परीक्षा की। उनकी नासिकाके सामने बहुत देरतक हाथ रखे रहे, किन्तु साँस विछकुछ चछता हुआ माछ्म नहीं पड़ता था। हाथ-पैर तथा शरीरके सभी अङ्ग-प्रसङ्ग संज्ञाशून्य-से बने हुए थे। जिस अङ्गको जैसे भी डाछ देते, वह वैसे ही पड़ा रहता, किसी प्रकारकी चैतन्यपनेकी चेष्टा किसी भी अङ्गसे प्रतीत नहीं होती थी। प्रभुकी ऐसी दशा देखकर सभी भक्तोंको बड़ा भारी

भय-सा प्रतीत होने लगा। वे वार-वार प्रभुक्ते इस वाक्यको स्मरण करने लगे—'अच्छा तो लो अव हम जाते हैं।' वहुत-से तो इससे अनुमान लगाने लगे, कि प्रभु सचमुच हमें छोड़कर चले गये। बहुत-से कहने लगे—'यह वात नहीं, वह तो प्रभुक्ते ऐश्वर्य और तेजके सम्बन्धका भाव था, हमारे गौरहरि तो थोड़ी देरमें चैतन्य-लाभ कर लेंगे।' किन्तु उनका यह अनुमान ठीक होता दिखायी नहीं देता था, प्रातःकालसे प्रतीक्षा करते-करते दोपहर हो गया, किन्तु प्रमुक्ती दशामें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। वे उसी भाँति संज्ञाशून्य पड़े रहे।

ज्येष्ठका महीना था, भक्तोंको वैठे-बैठे तीस घण्टे हो गये थे। प्रमुकी दशा देखकर सभी ज्याकुल हो रहे थे। सभी उसी मावसे प्रमुको घेरे हुए बैठे थे, न कोई शौच-स्नानको गया और न किसीको भूख-प्यासकी सुधि रही, सभी प्रमुके भावमें अधीर हुए चुपचाप बैठे थे। बहुतोंने तो निश्चय कर लिया था, कि यदि प्रमुको चेतनता लाभ न हुई तो हम भी यहीं बिना खाये-पीये प्राण त्याग देंगे। इसी उद्देश्यसे वे विना रोये-पीटे घैर्यके साथ प्रमुके चारों और बैठे थे। कल प्रातःकाल श्रीवास पण्डित-के घरके किवाइ जो बन्द किये गये थे, वे ज्यों-की-त्यों बन्द ही थे, प्रातःकाल कोई भी कहीं निकलकर बाहर नहीं गया। इस घटनाकी सूचना शचीमाताको भी देना उचित नहीं समझा गया। क्योंकि वहाँ तो प्रायः सब-के-सब अपने-अपने प्राणोंकी बाजी लगाये हुए बैठे थे। इसी बीच एक मक्तने कहा—

'अनेकों बार जब प्रमु मूर्छित हुए हैं, तो संकीर्तनकी सुमधुर ध्विन सुनकर ही सचेत हुए हैं। क्यों नहीं प्रमुको चैतन्यता लाभ करानेके निमित्त संकीर्तन किया जाय।' यह बात सभीको पसन्द आयी और सभी चारों ओरसे प्रमुको घेरकर संकीर्तन करने लगे। सभी मक्त अपने कोमल कण्ठोंसे करुणा-मिश्रित स्वरमें ताल-स्वरके साथ—वाद्य बजाकर—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

-इस महामन्त्रका संकीर्तन करने छगे । संकीर्तनकी नव-जीवन-सञ्चारी, प्राणोंसे भी प्यारी धुनिको सुनकर प्रभुके शरीरमें रोमाञ्च-से होने लगे । सभीको प्रमुका शरीर पुलकित-सा प्रतीत होने लगा। अब तो भक्तोंके आनन्दकी सीमा नहीं रही। वे नाम-संकीर्तन छोड़कर प्रेममें विह्वल हुए पद-संकीर्तन करने लगे । प्रभुके शरीरकी पुनः परीक्षा करनेके निमित्त अद्वैताचार्यने उनकी नासिकापर अपना हाथ रखा । उन्हें श्वासोंका गमनागमन प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगा। इतनेमें ही प्रभुने एक ज़ोरकी हुंकार मारी । हुंकारको सुनते ही भक्तोंकी विषण्ण मण्डलीमें आनन्दकी बाढ़-सी आ गयी। वे उन्मत्तभावसे जोरोंकी जय-ध्वनि करने छगे। आकाराव्यापी तुमुछ ध्वनिके कारण दिशाएँ गूँजने छगी। भक्तोंके पदाधातसे पृथ्वी हिलने लगी, वायु स्थिर-सी प्रतीत होने लगी । चारों ओर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता छा गयी । प्रेममें उन्मच होकर कोई नृत्य करने छगा, कोई आनन्दके वेगको न सह सकनेके कारण मूर्कित होकर गिर पड़ा। कोई राङ्ख बजाने लगा, कोई शीतल जल लेकर प्रमुके श्रीमुखमें धीरे-धीरे डालने लगा। इस प्रकार श्रीवासजीका सम्पूर्ण घर उस समय आनन्दका तरिङ्गत सागर ही बन गया। जिसमें भक्तोंकी प्रसन्नताकी हिलोरें उठ-उठकर दिशाओंको गुँजाती हुई भीषण शब्द कर रही थीं।

योड़ी ही देरके अनन्तर प्रभु आँखें मलते हुए निदासे जागे हुए मनुष्यकी भाँति उठे और अपने चारों ओर भक्तोंको एकत्रित और बहुत-सी अभिषेककी सामग्रियोंको पड़ी हुई देख-कर आश्चर्यके साथ पूछने लगे—'हैं, यह क्या है हम कहाँ आ गये ? आप सब लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं ? आप सब लोग इस प्रकार विचित्र भावसे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं ?'

प्रभुके इन प्रश्नोंको सुनकर भक्त एक दूसरेकी ओर देख-कर मुस्कराने छगे। प्रभुके इन प्रश्नोंका किसीने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। इसपर प्रभुने श्रीवास पण्डितको सम्बोधन करके पूछा—'पण्डितजी! बताइये न, असछी बात क्या है! हमसे कोई चञ्चछता तो नहीं हो गयी, अचेतनावस्थामें हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया! मामला क्या है, ठीक-ठीक बताते क्यों नहीं!'

अपनी हँसीको रोकते हुए श्रीवास पण्डित कहने लगे— 'अब हमें वहकाइये नहीं। बहुत बननेकी चेष्टा न कीजिये। अब यहाँ कोई बहकनेवाला नहीं है।' प्रभुने दुगुना आश्चर्य प्रकट करते दुए कहा—'कैसा बहकाना, वताते क्यों नहीं ? वात क्या है ?'

इसपर बातको टालते हुए श्रीवासजीने कहा—'कुछ नहीं, आप संकीर्तनमें अचेत हो गये थे, इसलिये आपको चैतन्य-लाम करानेके निमित्त सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे।'

इस वातको सुनकर कुछ लिजत होते हुए प्रभुने कहा— 'अच्छा, तो ठीक है। आपलोगोंको हमारे कारण बड़ा कष्ट हुआ। आप सभी लोग हमें क्षमा करें। बहुत समय वीत गया। अब चलकर स्नान-सन्ध्या-वन्दन करना चाहिये। माल्य होता है अभी प्रातःकालीन सन्ध्या भी नहीं हुई।' यह सुनकर सभी भक्त स्नान-सन्ध्याके निमित्त गङ्गाजीकी और चले गये।



## त्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान

वाग्भिः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्त-स्तन्वा नमन्तोऽण्यनिशं न तृप्ताः ।

भक्ताः स्रवन्नेत्रजलाः समग्र-

मायुईरेरेव समर्पयन्ति॥ क्ष (हरि० भ० सु० १८ । ३८)

जिन्हें भगवत्-भक्तिकी प्राप्ति हो गयी है, जो प्रभु-प्रेममें सतवाले बन गये हैं, उनके सभी कर्म लोक-बाह्य हो जाते हैं। जो क्रिया किसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये की जाती है, उसे कर्म कहते हैं, किन्तु हैसे ही निरुद्देश्यरूपसे केवल करनेके ही निमित्त जो चेष्टाएँ या क्रियाएँ होती हैं, उन्हें लीला कहते हैं। इन्द्रयन्त्रवालकोंकी सभी चेष्टाएँ ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इन्द्रिय-

<sup>\*</sup> उन प्रभुके प्यारे भक्तोंका जीवन कैसा होता है ? वे आयुको कैसे विताते हैं उसीका वर्णन है—'प्रभुके प्यारे भक्त प्रपनी वाणीसे निरन्तर सुमधुर हरिनामका उचारण करते रहते हैं प्रथवा स्तोत्रोंसे वाँकिविहारीकी विरुदावली गाते रहते हैं, मनसे ष्ठस सुरजी-मनोहरके सुन्दर रूपका चिन्तन करते रहते हैं और शरीरसे उनके लिये सदा दयड-प्रणाम करते रहते हैं। वे सदा विकल-से, पागल-से, अधीर-से तथा अनुससे ही वने रहते हैं। उनके नेत्रोंसे सदा जल टपकता रहता है, इस प्रकार वे श्रपनी सम्पूर्ण आयुको श्रीहरि भगवान् के ही निमित्त समर्पण कर देते हैं। (श्रहा, वे भगवत्-भक्त धन्य हैं)

जन्य सुख-खार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता। वे तो वैसे ही निरुद्देश्य भावसे होती हैं। भक्तोंकी सभी चेप्राएँ इसी प्रकारकी होती हैं, इसीलिये उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहनेकी प्राचीन परिपाटी चली आयी है। भक्तोंकी लीलाएँ प्रायः वालकों-की लीलाओंसे बहुत ही अधिक मिलती-जुलती हैं। जहाँ लोक-लजाका भय है, जहाँ किसी वस्तुके प्रति अश्लीलताके कारण घृणाके भाव हैं और जहाँ दूसरोंसे भयकी सम्भावना है, वहाँ असली प्रेम नहीं। विना असली प्रेमके विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती। अतः लजा, घृणा और भय ये खार्थजन्य मोहके द्योतक भाव हैं। भक्तोंमें तथा वालकोंमें ये तीनों भाव नहीं होते, तभी उनका हृदय विशुद्ध कहा जाता है।

प्रेममें उन्मत्त हुआ मक्त कभी तो हैंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है और कभी संसारकी लोक-लाज छोड़कर दिगम्बर-वेशसे ताण्डव-मृत्य करने लगता है। उसका चलना विचित्र है, वह विलक्षण-भावसे हँसता है, उसकी चेष्टामें उन्माद है, उसके भाषणमें निरर्थकता है और उसकी भाषा संसारी-भाषासे भिन्न ही है। वह बालकोंकी भाँति सबसे प्रेम करता है, उसे किसीसे भय नहीं, किसी बातकी लज्जा नहीं, नंगा रहे तो भी वैसा और वस्न पहिने रहे तो भी वैसा ही। उसे बाह्य वस्नोंकी कुछ अपेक्षा नहीं, वह संसारके विधि-निषेधका गुलाम नहीं। अवध्न नित्यानन्दजीकी भी यही दशा थी। वत्तीस वर्षकी अवस्था होनेपर भी वे सदा बाल्यभावमें ही रहते। मालतीदेवीके

सूखे स्तनोंको मुँहमें लेकर बच्चोंकी माँति चूसते, अपने हाथसे दाल-भात नहीं खाते, तनिक-तनिक-सी वातोंपर नाराज हे जाते और उसी क्षण वाल्कोंकी भाँति हँसने लगते। श्रीवासको पिता कहकर पुकारते और उनसे बचोंकी भाँति हठ करते। गौराङ्ग इन्हें बार-वार समझाते, किन्तु ये किसीकी एक भी नहीं सुनते। सदा प्रेम-वारुणी पान करके उसीके मदमें मत्त-से वने रहते। शरीरका होश नहीं, वस्न गिर गया है, उसे उंठानेतककी भी सुध नहीं है। नंगे हो गये हैं तो नंगे ही वाजारमें घूम रहे हैं। खेल कर रहे हैं तो घण्टोंतक उसीमें लगे हुए हैं। कमी वाल्कोंके साथ खेलते, कमी भक्तोंके साथ कीड़ा करते, क्मी-क्मी गौरको भी अपने वाल-कौत्हल्से सुखी वनाते । कमी मालतीदेवीको ही वात्सल्य-सुख पहुँचाते, इस प्रकार ये सभीको अपनी सरलता, निष्कपटता, सहदंयता और बाल-चपलतासे सदा आनन्दित बनाते रहते थे।

एक दिन ये श्रीवास पण्डितके घरके आँगनमें खड़े-ही-खड़े कुछ खा रहे थे, इतनेमें ही एक कीआ ठाकुरजीके घृतके दीप-पात्रको उठा ले गया। इससे मालतीदेवीको बड़ा दु:ख हुआ। माताको दुखी देखकर ये बाल्कोंकी माँति कीएको टुकड़ा दिखाते हुए कहने लगे। वार-वार कीएको पुचकारते हुए गायनके स्वरमें सिर हिला-हिलाकर कह रहे थे—

कौआ मैया आ जा, दूध बतासे खा जा। मेरा दीपक दे जा, अपना टुकड़ा छे जा॥ अम्मा वेठी रोवे, आँसूसे मुँह घोवे। उनको घीर वँघा जा, कीआ भैया आ जा॥ दूध बतासे खा जा, आ जा प्यारेआ जा।

सचमुचमें इनकी वात सुनकर कौआ जल्दीसे आकर उस पीतलके पात्रको इनके सभीप डाल गया। माताको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह इनमें ईश्वरभावका अनुभव करने लगी। तब आप बड़े जोरोंसे खिलखिलाकर हँसने लगे और ताली बजा-बजाकर कहने लगे—

> कौंक्षा मेरा भैया, मेरो प्यारी मैया। मेरा वह प्यारा, वेटा है तुम्हारा॥ मैंने पात्र मँगायाहै, उससे जल्द मँगायाहै। अवदो मुभे मिठाई, लड्डू बाल्साई॥

माता इनकी इस बाल-चपलतासे बड़ी ही प्रसन हुई। अब आप जल्दीसे घरसे वाहर निकले। वाजारमें होकर पागलोंकी तरह दौड़ते जाते थे, न कुछ शरीरका होश है, न रास्तेकी सुध, किघर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका भी कुछ पता नहीं है। रास्तेमें भागते-भागते लँगोटी खुल गयी, उसे जल्दीसे सिरपर लपेट लिया, अब नंगे-धड़ंगे, दिगम्बर शिवकी भाँति ताण्डव-चृत्स करते जा रहे हैं। रास्तेमें लड़के ताली पीटते हुए इनके पीछे दौड़ रहे हैं, किन्तु इन्हें किसीकी कुछ परवा ही नहीं। जोरोंसे चौकड़ियाँ भर रहे हैं। इस प्रकार बिल्कुल नम्नावस्थामें आप प्रमुके घर पहुँचे। प्रभु उस समय अपनी

प्राणेश्वरी विष्णुप्रियाजीके साथ वैठे हुए कुछ प्रेमकी वार्ते कर रहे थे, विष्णुप्रिया धीरे-धीरे पान लगा-लगाकर प्रभुको देती जाती थीं और प्रभु उनकी प्रसन्नताके निमित्त विना कुछ कहे खाते जाते थे। वे कितने पान खा गये होंगे, इसका न तो विष्णुप्रियाजीको ही पता था, न प्रभुको ही । पानका तो वहाना था, असल्में तो वहाँ प्रेमका खान-पान हो रहा था। इतनेमें ही ये नंगे-धड़ंगे उन्मत्त अवघूत पहुँच गये। आँखें लाल-लाल हो रही हैं, सम्पूर्ण शरीर धूटि-धूसरित हो रहा है । छँगोटी सिरसे लिपटी हुई है। शरीरसे खूब टम्बे होनेके कारण दिगम्बर-वेशमें ये दूरसे देवकी तरह दिखायी पड़ते थे। प्रमुके समीप आते ही ये पागळोंकी तरह हुँ-हुँ करने छगे। विष्णुप्रियाजी इन्हें नग्न देखकर जल्दीसे घरमें भाग गयीं और जल्दीसे किवाड़ बन्द कर लिये । राचीमाता भीतर वैठी हुई चर्खा चला रही थीं, अपनी वहूको इस प्रकार दौड़ते देखकर उन्होंने जल्दीसे पूछा-- 'क्यों, क्यों क्या हुआ ?

विष्णुप्रिया मुँहमें वस्न देकर हँसने लगी। माताने समझा निमाईने जरूर कुछ कौत्रहल किया है। अतः वे पूछने लगी—— 'निमाई यहीं है या बाहर चला गया ?'

अपनी हँसीको रोकते हुए हाँफते-हाँफते विष्णुप्रियाजीने कहा—'अपने बड़े वेटेको तो देखो, आज तो वे सचमुच ही अवधूत वन आये हैं।' यह धुनकर माता वाहर गर्यी और निताईकी इस प्रकारकी बाल-क्रीड़ाको देखकर हँसने लगी।'

प्रभुने नित्सानन्दजीसे पूछा—'श्रीपाद! आज तुमने यह क्या स्त्रांग त्रना लिया है? बहुत चश्चलता अच्छी नहीं। जल्दीसे लँगोटी बाँघो।' किन्तु किसीको लँगोटीकी सुधि हो तत्र तो उसे बाँघ। उन्हें पता ही नहीं कि लँगोटी कहाँ है और उसे बाँघना कहाँ होगा? प्रभुने इनकी ऐसी दशा देखकर जल्दीसे अपना परुवल इनकी कमरमें स्त्रयं ही बाँघ दिया और हाथ पकड़कर अपने पास विठाकर धीरे-धीरे पूछने लगे—'श्रीपाद! कहाँसे आ रहे हो? तुन्हें हो क्या गया है? यह घूलि सम्पूर्ण शरीरमें क्यों लगा ली है?'

श्रीपाद तो गर्क थे, उन्हें शरीरका होशें कहाँ, चारों ओर देखते हुए पागलोंकी तरह 'हुँ-हुँ' करने लगे। प्रभु इनकी प्रेमकी इतनी ऊँची अवस्थाको देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने सभी भक्तोंको बुला लिया। भक्त आ-आकर नित्यानन्दजीके चारों ओर बैठने लगे। प्रभुने नित्यानन्दजीसे प्रार्थना की—'श्रीपाद! अपनी प्रसादी लँगोटी कृपा करके हमें प्रदान कीजिये।' नित्यानन्दजीने जल्दीसे सिरपरसे लँगोटी खोलकर फेंक दी। प्रभुने वह लँगोटी अत्यन्त ही भक्तिभावके साथ सिरपर चढ़ायी और फिर उसके छोटे-छोटे वहुत-से टुकड़े किये। सभी भक्तोंको एक-एक टुकड़ा देते हुए प्रभुने कहा—'इस प्रसादी चीरको आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना।' प्रभुकी आहा शिरोधार्य करके सभीने उस प्रसादी चीरको गलेमें बाँध लिया, किसी-किसीने उसे मस्तकपर रख लिया।

इसके अनन्तर प्रभुने निताईके पादपक्षोंमें स्वयं ही सुगन्धित चन्दनका लेप किया, पुष्प चढ़ायें और उनके चरणोंको अपने हाथोंसे पखारा। निताईका पादोदक सभी भक्तोंको वितरित किया गया। सभीने बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ उसका पान किया। शेष जो बचा उस सबको प्रभु पान कर गये और पान करते हुए बोले—'आज हम कृतकृत्य हुए। आज हमारा जन्म सफल हुआ। आज हमें यथार्थ श्रीकृष्ण-भक्तिकी प्राप्ति हुई। श्रीपादके चरणामृतपानसे आज हम धन्य हुए।'

इस प्रकार सभी भक्तोंने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की । भाग्यकी सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवान्की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई । भगवान् अपनी पूजासे उतने सन्तुष्ट नहीं होते, जितने अपने भक्तोंकी पूजासे सन्तुष्ट होते हैं । उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं, वे तो भक्त ही नहीं, यथार्थ भक्त तो वही है जो मेरे भक्तोंका भक्त हो । भगवान् स्वयं कहते हैं—

ये मे भक्तजनाः पार्थ न मे भक्ताश्च ते जनाः।
मद्भक्तानाश्च ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः॥

(श्रादिपुराण)

क्योंकि भगवान्को तो भक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं। जो

क्षे भगवान् अर्जु नके प्रति कहते हैं—'हे पार्थ! जो मनुष्य मेरे ही अक्त हैं वे भक्त नहीं हैं। सर्वोत्तम भक्त तो वे ही हैं जो मेरे भक्तों-के भक्त हैं।

उनके प्रियजनोंकी अवहेलना करके केवल उन्हींका पूजन करेंगे वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे ? इसलिये सब प्रकारके आराधनोंसे विष्णु भगवान्का आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किन्तु विष्णु भगवान्कें आराधनसे भी श्रेष्ठ विष्णु-भक्तोंका आराधन है।\*

भगवत्-भक्तोंकी महिमा प्रकाशित करनेके निमित्त ही प्रभुने यह छीछा की थी। सभी भक्तोंको निताईके पादोदक-पानसे एक प्रकारकी आन्तरिक शान्ति-सी प्रतीत हुई।

अब निताईको कुछ-कुछ होश हुआ। वे वालकोंकी माँति चारों ओर देखते हुए शचीमातासे दीनताके साथ वचोंकी तरह कहने लगे—'अम्मा! वड़ी भूख लगी है, कुछ खानेके लिये दो।' माता यह सुनकर जल्दीसे भीतर गयी और घरकी वनी हुई सुन्दर मिठाई लाकर इनके हाथोंपर रख दी। ये वालकोंकी माँति जल्दी-जल्दी कुछ खाने लगे, कुछ पृथ्वीपर फेंकने लगे। खाते-खाते ही ये माताके चरण छूनेको दौड़े। माता डरकर जल्दीसे घरमें घुस गयी। इस प्रकार उस दिन निताईने अपनी अद्भुत लीलासे सभीको आनन्दित किया।



आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम्।
 तसात् परतरं देवि ! तदीयानां समर्वेनम्॥



श्रीनिताई और हरिदासका नाम-प्रचार

## घर-घरमें हरिनामका प्रचार

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम्। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥\* (बृहजारदीय पु॰ ३ = । १२६)

सलयुगमें प्रायः सभी धर्मात्मा पुरुष होते थे। धर्मके कारण ठीक समयपर वर्षा होती थी, योगक्षेमकी किसीको भी चिन्ता नहीं होती थी। देश, काल तथा खाद्य पदार्थों में पूर्णरूप-से विश्चद्धता विराजमान थी। उस समयके लोग घ्यान-प्रधान होते थे। सत्ययुगमें प्रभु-प्राप्तिका मुख्य साधन घ्यान ही समझा जाता था। त्रेतायुगमें भोग-सामिष्रयों की प्रचुरता थी, इसल्ये खूब द्रव्य लगाकर उस समय बड़े-बड़े यज्ञ-याग करने की ही प्रथा थी। उस समय भगवत् प्राप्तिका मुख्य साधन यज्ञ करना ही समझा जाता था। सकाम तथा निष्काम दोनों ही भावों से द्विजातिगण यथा-शक्ति यज्ञ-याग करते थे। द्वापरमें भोग-सामिष्रयों की न्यूनता हो गयी। लोगों के भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे। देश, काल तथा खाद्य पदार्थों की सामिष्रयों में भी पवित्रताका सन्देह होने लगा, इसल्ये

क किलयुगमें हरिनाम, हाँ, केवल हरिनाम, अजी, यह विलक्कल ठीक है एकमात्र हरिनाम ही संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम साधन है। इसके सिवाय किलकालमें दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है; अजी, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, वृसरी कोई गति है ही नहीं।

उस समयका प्रधान साधन भगवत्-पूजन तथा आचार-विचार ही माना गया । कलियुगमें न तो पर्याप्तरूपसे सनने लिये भोग-सामग्री ही है और न अन्य युगोंकी भाँति खाद्य पदार्थीकी प्रचुरता ही । पवित्र स्थान बुरे लोगोंके निवाससे दूषित हो गये, धर्मस्थान कलहके घर वन गये, लोगोंके हृदयोंमेंसे धर्मके प्रति आस्था जाती रही । लोगोंके अधर्मभावसे वायुमण्डल दूषित वन गया । वायुमण्डलके दूषित हो जानेसे देशोंमेंसे पवित्रता चली गयी । काल विपरीत हो गया । सत्पुरुष, सत्शास्त्र तथा सत्सङ्गका सर्वत्र अभाव-सा ही हो गया। ऐसे घोर समयमें भली-माँति ध्यान, यज्ञ-याग, तथा पूजा-पाठका होना भी सत्रके लिये कठिन हो गया है। इस युगमें तो एक भगवनाम ही मुख्य है। \* उक्त धार्मिक कृत्योंको जो छोग पवित्रता और सिन्निष्ठाके साथ कर सकें वे भलें ही करें, किन्तु सर्वसाधारण-के लिये सुलभ, सरल और सर्वश्रेष्ठ साधन भगवनाम ही है। भगवनामकी ही शरण लेकर कलिकालमें मनुष्य सुगमताके साथ भगत्रत्-प्राप्तिकी ओर अप्रसर हो सकता है। इसीलिये कलियुगके सभी सन्त-महात्माओंने नामके ऊपर बहुत जोर दिया है। महा-प्रभु तो नामावतार ही थे। अबतक वे भक्तोंके ही साथ एकान्त

कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः ।
 द्वापरे परिचर्यायां कत्तौ तद्धरिकीर्तनात् ॥

<sup>(</sup>श्रीमद्भा० १२।३।५२)

भावसे श्रीवासके घर संकीर्तन करते थे, अव उन्होंने सभी आणियोंको हरिनाम-वितरण करनेका निश्चय किया।

प्रचारका कार्य त्यागी महानुमान ही कर सकते हैं। भक्ति-भान और भजन-पूजनमें सभीको अधिकार है, किन्तु लोगोंको करनेके लिये शिक्षा देना तो त्यागियोंका ही काम है। उपदेशक या नेता तो त्यागी ही वन सकते हैं। भगवान् बुद्ध राजा वनकर भी धर्मका सङ्गठन कर सकते थे, शंकराचार्य-जैसे परम ज्ञानी महापुरुपको लिंगसंन्यास और दण्डधारणकी क्या आवश्यकता थी? गौरांग महाप्रभु गृहस्थी होते हुए भी संकीर्तनका प्रचार कर सकते थे, किन्तु इन सभी महानुभागोंने लोगोंको उपदेश करनेके ही निमित्त संन्यासधर्मको स्वीकार किया। बिना संन्यासी बने लोक-शिक्षणका कार्य भलीगाँति हो भी तो नहीं सकता।

प्रभुके भक्तोंमें दो संन्यासी थे, एक तो अवधूत नित्यानन्द और दूसरे महात्मा हरिदासजी । अवधूत नित्यानन्दजी तो लिंग-संन्यासी थे और महात्मा हरिदासजी अलिंगसंन्यासी । ब्राह्मणेतर वर्णके लिये संन्यासकी विधि तो है, किन्तु शास्त्रोंमें उनके लिये संन्यासके चिह्नोंका विधान नहीं है, वे विदुरकी भाँति अलिंग-संन्यासी वन सकते हैं, या वनमें वास करके वाणप्रस्थ-धर्मका आचरण कर सकते हैं, इसीलिये हरिदासजीने किसी भी प्रकार-का साधुओंका-सा वेश नहीं बनाया था। प्रभु-प्राप्तिके लिये किसी प्रकारका वाह्य वेश वनानेकी आवश्यकता भी नहीं है। प्रमु तो अन्तर्यामी हैं, उनसे न तो भीतरके भाव ही छिपे हुए हैं और न वे वाहरी चिह्नोंको ही देखकर धोखा खा सकते हैं। चिह्न धारण करना तो एक प्रकारकी छोक-परम्परा है।

प्रभुने निलानन्द और हरिदासनीको बुलाकर कहा-- 'अव इस प्रकार एकान्तमें ही संकीर्तन करते रहनेसे काम नहीं चलेगा। अब हमें नगर-नगर और घर-घरमें हरिनामका प्रचार करना होगा। यह काम आप लोगोंके सुपुर्द किया जाता है। आप दोनों ही नवद्दीपके मुहछे-मुहछे और घर-घरमें जाकर हरिनाम-का प्रचार करें । छोगोंसे विनय करके, हाथ जोड़ तथा पैर छुकर आपलोग हरिनामकी भिक्षा माँगें । आपलोग हरिनाम-वितरण करते समय पात्रापात्र अथवा छोटे-बड़ेका कुछ भी खयाल न करें । ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालपर्यन्त, पण्डितसे लेकर मूर्ख-तक सबको समान-भावसे हरिनामका उपदेश करें। हरिनामके सभी प्राणी अधिकारी हैं। जो भी जिज्ञासा करे अथवा न भी करे उसीके सामने आपलोग भगवान्के सुमधुर नामोंका संकीर्तन करें, उससे भी संकीर्तन करनेकी प्रार्थना करें। जाइये, श्रीकृष्ण भगवान् आपके इस कार्यमें सहायक होंगे।'

प्रभुका आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम उछासके सिहत नवद्वीपमें हिरिनाम-वितरण करनेके लिये चले । दोनों एक ही उद्देश्यसे तथा एक ही कामके लिये साथ-ही-साथ चले थे, किन्तु दोनोंके खभावमें आकाश-पातालका अन्तर था। नित्यानन्द- का रक्क गोरा या, हरिदास कुछ काले थे। नित्यानन्द छम्वे और कुछ पतले थे, हरिदासजीका शरीर कुछ स्थूल और ठिगना-सा था। हरिदास गम्भीर प्रकृतिके शान्त पुरुष थे और नित्यानन्द परम उदण्ड और चश्चल-प्रकृतिके। हरिदासकी अवस्था कुछ ढलने लगी थी, नित्यानन्द अभी पूर्ण युवक थे। हरिदासजी नम्रतासे काम लेनेवाले थे, नित्यानन्दजी किसीके बिना छेड़े बात ही नहीं करते थे। इस प्रकार यह भिन्न प्रकृतिका जोड़ा नवद्दीपमें नाम-वितरण करने चला। ये दोनों घर-घर जाते और वहाँ जोरोंसे कहते—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे ऋष्ण हरे ऋष्ण ऋष्ण ऋष्ण हरे हरे॥

लोग इन्हें भिखारी समझकर भाँति-भाँतिकी भिक्षा लेकर इनके समीप आते। ये कहते हम अनके भिखारी नहीं हैं, हम तो भगवनामके भिखारी हैं। आपलोग एक बार अपने मुखसे श्रीहरिके—

श्रीकृष्ण ! गोविन्द् ! हरे ! मुरारे !हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

इन सुमधुर नामोंका उचारण करके हमारे हृदयोंको शीतल कीजिये, यही हमारे लिये परम मिक्षा है। लोग इनके इस प्रकार-के मार्मिक वाक्योंको सुनकर प्रभावान्तित हो जाते और उच्च खर-से सभी मिलकर हरिनामोंका संकीर्तन करने लगते । इस प्रकार ये एक द्वारसे दूसरे द्वारपर जाने लगे। ये जहाँ भी जाते, लोगोंकी एक बड़ी भीड़ इनके साथ हो लेती और ये सभीसे उच्च खरसे हिस्तिर्तन करनेको कहते। सभी छोग मिछकर इनके पीछे नाम-संकीर्तन करते जाते। इस प्रकार मुहछे-मुहछे और बाजार-बाजारमें चारों ओर भगवान्के सुमधुर नामोंकी ही गूँज सुनायी देने छगी।

नित्यानन्द रास्ते चलते-चलते भी अपनी चन्नलताको नहीं छोड़ते थे। कभी रास्तेमें साथ चलनेवाले किसी लड़केको धीरेसे नोंच लेते, वह चौंककर चारों ओर देखने लगता, तब ये हँसने लगते। कभी दो लड़कोंके सिरोंको सहसा पकड़कर जल्दीसे उन्हें लड़ा देते। कभी वचोंके साथ मिलकर नाचने ही लगते। छोटे-छोटे बचोंको द्वारपर जहाँ भी खड़ा देखते, उनकी ओर वन्दरका-सा मुख बनाकर बन्दरकी तरह 'खौं-खौं' करके घुड़की देने लगते। बच्चा रोता हुआ अपनी माताकी गोदीमें दौड़ा जाता और ये आगे बढ़ जाते। कोई-कोई आकर इन्हें डाँटता, किन्तु इनके लिये डाँटना और प्यार करना दोनों समान ही था। उसे गुस्सेमें देखकर आप उपेक्षाके भावसे कहते 'कृष्ण-कृष्ण कहो कृष्ण-कृष्ण' व्यर्थमें जिह्नाको क्यों कष्ट देते हो। यह कहकर अपने कोकिल-कृजित कमनीय कण्ठसे गायन करने लगते—

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

गुस्सा करनेवालोंका सभी रोष काफ्र्र हो जाता और वे भी इनके साथ मिलकर तन्मयताके साथ श्रीकृष्ण-कीर्तन करने टगते । ये निर्मीकभावसे स्त्रियोंमें घुस जाते और उनसे कहते— 'माताओ ! मैं तुंम्हारा पुत्र हूँ, पुत्रकी इस प्रार्थनाको स्वीकार कर छो । तुम एक वार भगवान्का नाम-संकीर्तन करके मेरे हृदयको आनन्दित कर दो ।' इनकी इस प्रकार सरल, सरस और निष्कपट प्रार्थनासे सभी माताओंका हृदय पसीज जाता और वे सभी मिलकर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें निमग्न हो जातीं। इस प्रकार ये प्रातःसे लेकर सायंकालपर्यन्त हार-हार घूमते और संकीर्तनका ग्रुभ सन्देश सभी लोगोंको सुनाते। शामको आकर प्रचारका सभी वृत्तान्त प्रभुको सुनाते। इनकी सफलताकी वाते सुनकर प्रभु इनके साहसकी सराहना करते और इन्हें विविध माँतिसे प्रोत्साहित करते। इन दोनोंको ही नामके प्रचारमें बड़ा ही अधिक आनन्द आता। उसके पीछे ये खाना-पीना सभी कुछ भूल जाते।

अव तो प्रभुका यश चारों ओर फैलने लगा। दूर-दूरसे लोग प्रभुके दर्शनको आते। भक्त तो इन्हें साक्षात् भगवान्का अवतार ही बताते, कुछ लोग इन्हें परम भागवत समझकर ही इनका आदर करते। कुछ लोग विद्वान् भक्त समझते और कुछ वैसे ही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित होकर स्तुति-पूजा करते। इस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार लोग विविध प्रकारसे इनकी पूजा करने लगे। लोग भाँति-भाँतिके उपहार तथा भेंट प्रभुके लिये लाते। प्रभु उन सबकी प्रसन्नताके निमित्त उन्हें प्रहण कर लेते। ये घाटमें, बाजारमें जिधर भी निकल जाते

उधरके ही लोग खड़े हो जाते और इन्हें विविध प्रकारसे दण्ड-प्रणाम करने लगते। इस प्रकार ज्यों-ज्यों संकीर्तनका प्रचार होने लगा, त्यों-ही-त्यों प्रमुका यश:-सौरम चारों ओर न्याप्त होता हुआ दिश्गोचर होने लगा। प्रमु समीसे नम्रतापूर्वक मिलते। वड़ोंको मिक्तभावसे प्रणाम करते, छोटोंसे कुशल-क्षेम पूलते और वरावर-वालोंको गलेसे लगाते। मूर्ख पण्डित, धनी-दरिद्र, ऊँच-नीच तथा छोटे-बड़े सभी प्रकारके लोग प्रमुको भादरकी दिखसे देखने लगे। इधर मक्तोंका उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने लगा।

नित्यानन्दजी और हरिदासजीके प्रतिदिनके प्रचारका प्रभाव प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होने लगा। पाठशाला जाते हुए बच्चे उच्च स्वरसे हरि-कीर्तन करते हुए जाने लगे। गाय-भैंसोंको ले जाते हुए ग्वाले महामन्त्रको गुनगुनाते जाते थे। गङ्गा-स्नानको जाते हुए यात्री हरि-कीर्तन करते हुए जाते थे। उत्सव तथा पर्वोमें क्षियाँ मिलकर हरि-नामका ही गायन करती हुई निकलती थीं। लोगोंने पुरुषोंकी तो बात ही क्या, क्षियोंतकको बाजारोंमें हरि-नाम-संकीर्तन करते तथा ऊपर हाथ उठाकर प्रेमसे नृत्य करते हुए देखा। चारों ओर ये ही शब्द सुनायी देने लगे—

कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्।
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्॥
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥
श्रीकृष्ण! गोविन्द! हरे! मुरारे! हे नाथ! नारायण! वासुदेव!

## जगाई-मधाईकी क्ररता,

## ्र नित्यानन्दकी उनके उद्घारके निमित्त प्रार्थना

किं दुःसहं तु साधूनां चिदुषां किमपेक्षितम्। किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनाम्॥॥ (श्रीमद्वा० १०। १। १८)

यदि इस स्वार्थपूर्ण संसारमें साधु पुरुषोंका अस्तित्व न होता, यदि इस पृथ्वीको परमार्था महापुरुष अपनी पद-धूलिसे पावन न बनाते, यदि इस संसारमें सभी लोग अपने-अपने खार्थ-की ही बात सोचनेवाले होते तो यह पृथ्वी रौरव-नरकके समान बन जाती। इस दुःखमय जगत्को परमार्थी साधुओंने ही सुखमय बना रखा है, इस निरानन्द जगत्को अपने निःखार्थ भावसे महात्माओंने ही आनन्दका खरूप बना रखा है। खार्थमें चिन्ता है, परमार्थमें उल्लास। खार्थमें सदा भय ही बना रहता है, परमार्थ-सेत्रनसे प्रतिदिन अधिकाधिक धैर्य बढ़ता जाता है।

क्ष साधु पुरुषोंके लिये कौन-सी वात दुःसह है ? विद्वानोंको किस वस्तुकी श्रपेता है, नीच पुरुष क्या नहीं कर सकते और धेर्यवान् पुरुषोंके लिये कौन-सा काम कठिन है ? अर्थात् महात्मा सब कुछ सहन कर सकते हैं, असली विद्वान्को किसी वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं रहती, नीच पुरुष अत्यन्त निन्द्य-से-निन्द्य कूर कर्म भी कर सकते हैं और धैर्यवानोंके लिये कोई भी काम कठिन नहीं है।

स्वार्थमें सने रहनेसे ही दीनता आती है, परमार्थी निर्मीक और निडर होता है। इतना सव होनेपर भी ऋर पुरुषोंका अस्तित्व रहता ही है। यदि अविचारी पाप कर्म करनेवाले ऋर पुरुष न हों, तो महात्माओंकी दया, सहनशीलता, नम्रता, सहिष्णुता, सरलता, परोपकारिता तथा जीवमात्रके प्रति अहैतुकी करुणाका प्रकाश किस प्रकार हो १ क्रूर पुरुष अपनी क्रूरता करके महा-पुरुषोंको अवसर देते हैं, कि वे अपनी सद्वृत्तियोंको छोगोंके सम्मुख प्रकट करें, जिनका अनुसरण करके दुखी और चिन्तित पुरुष अपने जीवनको सुखमय और आनन्दमय बना सकें। इसी-लिये तो सृष्टिके आदिमें ही मधु-कैटभ नामके दो राक्षस ही. पहिले-पहिल उत्पन्न हुए। उन्हें मारनेपर ही तो भगवान् मधु-कैटभारि वन सके । रावण न होता तो रामजीके पराऋमको कौन पहिचानता ? पूतना न होती तो प्रसुकी असीम दयालुताका परि-चय कैसे मिलता ? शिशुपाल यदि गाली देकर भगवान्के हाथसे मरकर मुक्ति-लाभ न करता तो 'क्रोघोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः' (अर्थात् भगवान्का क्रोध भी वरदानके ही समान है) इस महामन्त्रका प्रचार कैसे होता ? अजामिल-जैसा नीच कर्म करनेवाला पापी पुत्रके वहाने 'नारायण' नाम लेकर सद्गति प्राप्त न करता तो भगवनामकी इतनी अधिक महिमा किस प्रकार प्रकट होती ? अतः जिस प्रकार संसारको महात्मा और सत्पुरुषों-की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुष्टोंकी क्रूरतासे भी उसका बहुत कुछ काम चलता है। भगवान् तो अवतार तब

धारण करते हैं जब पृथ्वीपर बहुत-से क्रूर कर्म करनेवाले पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। क्रूरकर्मा पुरुष अपनी क्रूरता करनेमें पीछे नहीं हटते और महात्मा अपने परमार्थ और परोपकारके धर्मको नहीं छोड़ते । अन्तमें विजय धर्मकी ही होती है क्योंकि 'यतो धर्मस्ततो जयः।'

महाप्रमु गौराङ्गदेवके समयमें भी नवद्दीपमें जगाई-मधाई (जगनाथ-माधव) नामके दो क्रूरकर्मा ब्राह्मण-कुमार निवास करते थे। 'राक्षसाः किमाश्रित्य जायते वह्मयोनिषु' अर्थात् 'किन्युग आनेपर राक्षस लोग ब्राह्मणोंके रूपमें पृथ्वीपर उत्पन्न हो जायँगे।' शास्त्रके इस वाक्यका प्रत्यक्ष प्रमाण जगाई-मधाई दोनों भाइयोंके जीवनमें दृष्टिगोचर होता था। वे उस समय गौड़ेश्वरकी ओरसे नदियाके कोतवाल बनाये गये थे। कोतवाल क्या थे, प्रजाका संहार करनेवाले एक प्रकारसे नवद्दीपके बिना छत्रके वादशाह ही थे। इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं वचा था, जिसे ये न करते हों। मनुष्यके विनाशके जितने लक्षण वताये हैं, वे सब इनके नित्य-नैमित्तिक कर्म थे। भगवान्ने विनाशके लक्षणोंका स्वयं वर्णन किया है—

यदा देवेषु वेदेषु गोषु विषेषु साधुषु। धर्मे मिय च विद्येपः स वा आशु विनश्यति॥ (श्रीमदा०७।४।२म)

भगवान् . कहते हैं—'जिस समय मनुष्य देवताओंसे, वैदिक कर्मों से, गौओंसे, ब्राह्मणोंसे, साधु-महात्माओंसे, धार्मिक

कृत्योंसे और मुझसे विद्वेष करने लगता है, तो उसका शीघ्र ही नारा हो जाता है।' इनसे कोई भी बात नहीं बची थी। देवताओं के मन्दिरों में जाना तो इन्होंने जन्मसे ही नहीं सीखा या, ब्राह्मण होनेपर भी ये वेदका नामतक नहीं जानते थे। मांस तो इनका नित्यप्रतिका भोजन ही था, साधु-त्राह्मणोंकी अवज्ञा कर देना तो इनके लिये साधारण-सी बात थी। जिसे भी चाहते बाजारमें खड़ा करके जूतोंसे पिटवा देते। किसीका सम्मान करना तो ये जानते ही नहीं थे। अच्छे-अच्छे कर्मकाण्डी और विद्वान् ब्राह्मण इनके नामसे थर-थर काँपने लगते थे। किसीको इनके सामनेतक जानेकी हिम्मत नहीं होती थी। धर्म किस चिड़ियाका नाम है और वह कहाँ रहती है, इसका तो इन्हें पता ही नहीं था। धनिकोंके यहाँ डाका डलवा देना, लोगोंको कत्ल करा देना, पति-व्रताओंके सतीत्वको नष्ट करा देना, यह तो इनके लिये साधारण-से कार्य थे। न किसीसे सीधी बात करना और न किसीके पास बैठना, बस, खूब मदिरा-पान करके उसीके मदमें मतवाले हुए ये सदा पाप-कर्मोमें ही प्रवृत्त रहते थे। ये नगरके काजीको खूब धन दे देते, इसलिये वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था। वैसे इनका घर तो भगवती भागीरथीके तटपर ही था, किन्तु ये घरमें नहीं रहते थे, सदा डेरा-तम्बू छेकर एक मुहल्लेसे दूसरे मुहल्लेमें दौरा करते । अबके इस मुह्छेमें इनका डेरा पड़ा है तो अबके उसमें। इसी प्रकार ये मुहल्ले-मुहल्लेमें दस-दस, बीस-बीस दिन रहते । जिस मुद्दल्लेमें इनका डेरा पड़ जाता, उस मुद्दल्लेके लोगों-

के प्राण स्ख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं निकलता या, सभी आँख बचाकर निकल जाते। इस प्रकार इनके पाप पराकाष्टापर पहुँच गये थे। उस समय ये नवद्वीप-में अत्याचारोंके लिये रावण-कंसकी तरह, वक्रदन्त-शिशुपालकी तरह, नादिरशाह-ग्जनीकी तरह, तथा डायर-ओडायरकी तरह प्रसिद्ध हो चुके थे।

एक दिन ये मदिराके मदमें उन्मत्त हुए पागलोंकी भाँति प्रलाप-सा करते हुए लाल-लाल आँखें किये कहीं जा रहे थे। रास्तेमें नित्यानन्दजी और हरिदासजीने इन्हें देखा। इनकी ऐसी शोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवहीपमें नये ही आये हुए नित्यानन्दजी लोगोंसे पूछने लगे—'क्यों जी, ये लोग कौन हैं और इस प्रकार पागलोंकी तरह क्यों वकते जा रहे हैं ? वेप-भूपासे तो ये कोई सभ्य पुरुप-से जान पड़ते हैं!'

लोगोंने कुछ स्खी हँसी हँसते हुए उत्तर दिया—'मालूम पड़ता है अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है। तभी ऐसी बात पूछ रहे हैं। ये यहाँके साक्षात् यमराज हैं। पापियोंको भी सम्भवतया यमराजसे इतना डर न लगता होगा जितना कि नवदीपके नर-नारियोंको इन नराधमोंसे लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मणके घरमें लिया है, किन्तु ये काम चाण्डालोंसे भी बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकलना। इन्हें साधुओंसे बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आपलोगोंको देख

भी लिया तो खैर नहीं है। परदेशी समझकर हमने यह बात आपको समझा दी है।'

लोगोंके मुखसे ऐसी वात धुनकर नित्यानन्दजीको इनके जपर दया आयी । वे सोचने लगे--- 'जो लोग नाममें श्रद्धा रखते हैं और सदा सत्कर्मोंको करनेकी चेष्टा करते रहते हैं, यदि ऐसे लोग हमारे कहनेसे भगवनामका कीर्तन करते हैं, इसमें तो हमारे प्रभुकी विशेष वड़ाई नहीं है । प्रशंसाकी बात तो यह है, कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवन्नामका आश्रय ग्रहण करके प्रभुकी शरणमें आ जायँ। भगवन्नामका असली महत्व तो तभी प्रकट होगा । ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपाके पात्र हैं । ऐसे ही छोगोंके लिये तो भगवन्नाम-उपदेशकी परम आवश्यकता है। किसी प्रकार इन छोगोंका उद्घार होना चाहिये।' इस प्रकार नित्यानन्दजी मन-ही-मन विचार करने छगे । जिस प्राणीके लिये महात्माओंके हृदयमें शुभकामना उत्पन्न हो जाय, महात्मा जिसके भलेके लिये विचारने लगें, समझना चाहिये उसका तो कल्याण हो चुका। फिर उसके उद्घारमें देरी नहीं हो सकती। महात्माओं की यथार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी-से-पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्यवान् वन सकता है । जब निताईके हृदयमें इन दोनों भाइयोंके उद्घारके निमित्त चिन्ता होने लगी, तभी समझना चाहिये, इनके पापोंके क्षय होनेका समय अत्यन्त ही समीप आ पहुँचा । मानों अव इनका सौभाग्य-सूर्य कुछ ही कालमें उदय होनेवाला हो ।

नित्यानन्दजीने अपने मनोगत विचार हरिदासजीपर प्रकट किये। हरिदासजीने कहा—'आप तो विना सोचे ही वरोंके छत्तेमें हाथ डालना चाहते हैं। अभी सुना नहीं, लोगोंने क्या कहा था?'

नित्यानन्दजीने कुछ गम्भीरताके साथ कहा—'सुना तो सब कुछ, किन्तु इतनेसे ही हमें डर जाना तो न चाहिये। इमें तो भगवनामका प्रचार करना है!'

हरिदासजीने कहा—'मैं यह कत्र कहता हूँ, कि भगवन्नाम-का प्रचार वन्द कर दीजिये? चिलये, जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर चलकर नामका प्रचार करें । इन सोते सिंहोंको जगानेसे क्या लाम ?'

नित्यानन्दजीने कहा—'आपकी वात तो ठीक है, किन्तु प्रभुकी तो आज्ञा है, कि भगवन्नाम-वितरणमें पात्रापात्रका ध्यान मत रखना, सभीको समानभावसे उपदेश करना । पापी हो या पुण्यात्मा, भगवन्नाम ग्रहण करनेके तो सभी अधिकारी हैं। इसिल्ये इन्हें भगवन्नामका उपदेश क्यों न किया जावे ?'

हरिदासजीने कुछ नम्रताके स्वरमें कहा—'यह तो ठीक है। आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवनामका उपदेश करो, किन्तु इन्हींको विशेषरूपसे उद्देश करके इनके पास चलना ठीक नहीं। इन्हींके पास हठपूर्वक क्यों चला जाय ! भगवनामका उपदेश करनेके लिये और भी बहुत-से मनुष्य पड़े हैं। उन्हें चलकर उपदेश कीजिये।' नित्यानन्दजीने कुछ दढ़ताके साथ कहा—'देखिये, जो अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियोंकी अपेक्षा ओषधिकी अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान् वैद्य सबसे पहिले उसी रोगीकी चिकित्सा करता है और उसे ओषधि देकर तब दूसरे रोगीकी नाड़ी देखता है। अन्य लोगोंकी अपेक्षा भगवन्नामकी इन्हीं लोगोंको अधिक आवश्यकता है। इनके इतने कूर कर्मोंका भगवन्नामसे ही प्रायिश्वत्त हो सकता है। इनकी निष्कृतिका दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों ठीक है न ? आप मेरी बातसे सहमत हैं न ?

हरिदासजीने कहा—'जैसी आपकी इच्छा, यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवनामका अधिकारी समझते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं । मैं भी आपके साथ चलनेको तैयार हूँ।' यह कहकर हरिदासजी—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—इस महामन्त्रका अपने सुमधुर कण्ठसे गान करते हुए जगाई-मधाईके डेरेकी ओर चले। इन दोनोंको बादशाहकी ओरसे थोड़ी-सी फौज भी मिली हुई थी। उसे ये सदा साथ रखते थे। ये दोनों संन्यासी निर्मीक होकर भगवन्नामका गान करते हुए इनके निवास-स्थानके समीप पहुँचे। दैव-योगसे ये दोनों भाई सामने ही सुराके मदमें चूर हुए पहँगोंपर बैठे थे। इन दोनोंको अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर जगाई-मधाईकी क्रूरता, नित्यानन्दकी प्रार्थना २३३ः लाल-लाल आँखोंसे देखते हुए वे लोग बोले—'तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो ?'

नित्यानन्दजीने बड़े मधुर स्वरमें कहा---

'रुष्ण कहो, रुष्ण भजो, छेहु रुष्ण नाम। रुष्ण माता, रुष्ण पिता, रुष्ण धन प्राण॥'

इसके अनन्तर वे कहने छगे—'हम मिक्षुक हैं, आपसे मिक्षा माँगने आये हैं, आप अपने मुखसे—

श्रीकृष्ण गोविन्द् हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव॥

—भगवान्के इन मधुर नामोंका उच्चारण करें, यही हमलोगोंकी मिक्षा है। इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे कोधके लाल हो गये और जलदीसे उठकर इनकी ओर अपटे। अपटते हुए उन्होंने कहा—'कोई है नहीं, इन दोनों वदमाशोंको पकड़ तो लो। वस, इतना सुनना था, कि नित्यानन्दजीने वहाँसे दौड़ लगायी। हरिदासजी भी हाँफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, किन्तु शरीरसे स्थूल और अधिक अवस्था होनेके कारण वे दुवले-पतले चञ्चल युवक निताईके साथ कैसे दौड़ सकते थे इनित्यानन्दजीने उनकी बाँहको कसकर पकड़ लिया और उन्हें असीटते हुए दौड़ने लगे। हरिदासजी किढरते हुए नित्यानन्दजीनके साथ जा रहे थे। जगाई-मधाईके नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़नेके लिये दौड़े, फिर वे यह सोचकर लीट गये, कि ये तो नशेमें ऐसे बकते ही रहते हैं, हम इन साधुओंकोः

पकड़कर क्या पावेंगे ? उन्होंने इन दोनोंका बहुत दूरतक पीछा नहीं किया।

हरिदासजी हाँफ रहे थे, वे वार-वार पीछे देखते जाते थे। अन्तमें वे वहुत ही अधिक यक गये। झुँझलाकर नित्यानन्दजीसे वोले—'अजी, अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जाता है, क्या प्राण लेकर ही छोड़ोगे? आपने तो मेरी कलाई इतनी कसकर पकड़ ली है कि दर्दके मारे मरा जाता हूँ। अब तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा है।'

नित्यानन्दजीने भागते-भागते कहा—'थोड़ी-सी हिम्मत और करो । वस, इस अगले तालावतककी ही तो वात है।'

हरिदासजीने कुछ क्षोमके साथ कहा—'माड़में गया आपका तालाव! यहाँ तो प्राणोंपर वीत रही है, आपको तालाव सूझ रहा है। छोड़ो मेरा हाथ!' यह कहकर बूढ़े हरिदासजीने जोरसे एक झटका दिया, किन्तु मला निताईसे वे बाँह कैसे छुड़ा सकते थे? तब तो नित्यानन्दजी हँसकर खड़े हो गये। हरिदासजी वेहोश होकर जमीनपर गिर पड़े। जोरोंसे साँस लेते हुए कहने लगे—'रहने भी दीजिये, आप तो सदा चन्नलता ही करते रहते हैं। मैंने पहिले ही मना किया था। आप माने ही नहीं। एक तो जिद करके वहाँ गये और दूसरे मुझे खींच-खींचकर अधमरा कर दिया।'

हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा-- 'आपकी ही सम्मतिसे

जगाई-मधाईकी क्रूरता, नित्यानन्दकी प्रार्थना २३५ तो हम गये थे। यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते? आप ही तो हम दोनोंमें बुजुर्ग हैं।

हरिदासजीने कुछ रोषमें आकर कहा—'बुजुर्ग हैं पत्थर! मेरी सम्मतिसे गये थे तो वहाँसे भाग क्यों आये ? तब मेरी सम्मति क्यों नहीं ही ?'

जोरोंसे हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा—'यदि उस समय आपकी सम्मतिकी प्रतीक्षा करता, तो सब मामला साफ ही हो जाता।' इस प्रकार आपसमें एक-दूसरेको प्रेमके साथ ताने देते हुए ये दोनों प्रमुके निकट पहुँचे। उस समय प्रमु भक्तोंके साथ वेठे श्रीकृष्ण-कथा कह रहे थे। इन दोनों प्रचारक तपस्वियोंको देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे—'लो, भाई! युगल-जोड़ी आ गयी। प्रचारक-मण्डलके मुखिया आ गये। अब आपलोग इनके मुखसे नगर-प्रचारका वृत्तान्त सुनिये।'

प्रभुके ऐसा कहनेपर हरिदासजीने कहा—'प्रभो ! श्रीपाद नित्यानन्दजी वड़ी चन्नळता करते हैं, इन्हें आप समझा दीजिये कि थोड़ी कम चन्नळता किया करें।'

प्रभुने प्छा—'क्यों-क्यों ? वात क्या है, क्या हुआ ? आज कोई नयी चन्नळता कर डाळी क्या ? हाँ, आज आपळोग दोनों ही बहुत थके हुए-से माळ्म पड़ते हैं । सब सुनाइये ?'

प्रभुके प्छनेपर हरिदासजीने सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा—'छोगोंने बार-बार उन दोनों भाइयोंके पास जानेसे मना किया था, किन्तु ये माने ही नहीं । जन उन्होंने डाँट लगायी तन नहाँसे बालकोंकी भाँति भाग छूटे। लोग कह रहे थे, अन कीर्तनवालोंकी खैर नहीं। ये राक्षस-भाई सभी कीर्तनवालोंको वँधवा मँगावेंगे। लोग परस्परमें ऐसी ही वातें कह रहे थे।'

हरिदासजीकी वात सुनकर हँसते हुए प्रभुने नित्यानन्दजीसे कहा—'श्रीपाद! उन छोगोंके सभीप जानेकी आपको क्या आवश्यकता थी? थोड़ी कम चख्रछता किया कीजिये। ऐसा चाख्रस्य किस कामका!

कुछ वनावटी प्रेम-कोप प्रदर्शित करते हुए नित्यानन्दजीने कहा-- 'इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होनेका। आप तो घरमें बैठे रहते हैं, आपको नगर-प्रचारकी कठिनाइयों-का क्या पता ? एक बार तो कहते हैं सभीको नामका प्रचार करो । ब्राह्मणसे चाण्डालपर्यन्त और पापीसे लेकर पुण्यात्मातक सभी भगवनामके अधिकारी हैं और अब कहते हैं, उनके पास क्यों गये ? सबसे बड़े अधिकारी तो वही हैं । हम तो जन्मसे ही घर-वार छोड़कर टुकड़े माँगते फिरते हैं, हमारा उद्घार करनेमें आपकी कौन-सी बड़ाई है ? आपका पतित-पावन नाम तो तभी सार्थक हो सकता है, जब ऐसे-ऐसे भयङ्कर कूर कर्म करनेवाले पापियोंका उद्धार करें। अब यों घरमें बैठे रहनेसे काम न चलेगा । ऐसे घोर पापियोंको जबतक हरि-नामकी शरणमें छाकर मक्त न बनावेंगे, तवतक छोग हरि-नामका महत्त्व ही कैसे समझ सकेंगे ?

कुछ हँसते हुए प्रभु भक्तोंसे कहने छगे— 'श्रीपादको जिनके उद्धारकी इतनी भारी चिन्ता है, वे महाभागवत पुरुष कौन हैं ?'

पासहीमें वैठे हुए श्रीवास और गङ्गादास भक्तोंने कहा— 'प्रभो ! वे महाभागवत नहीं हैं, वे तो ब्राह्मण-कुल-कण्टक अत्यन्त ही कूर प्रकृतिके राक्षस हैं। सम्पूर्ण नगरमें उनका आतंक छाया हुआ है।' यह कहकर उन लोगोंने जगाई-मधाईकी बहुत-सी कूरताओंका वर्णन किया।

प्रभुने हँसते हुए कहा—'अब वे कितने दिनोंतक क्रूरता कर सकते हैं ? श्रीपादके जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके मनमें जिनके उद्धारका विचार आ चुका, वे क्या फिर पापी ही बने रह सकते हैं ? श्रीपाद जिसे चाहें उसे भक्त बना सकते हैं, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो!'

इस प्रकार निताईने संकेतसे ही प्रभुक्ते समीप जगाई-मधाई-के उद्धारकी प्रार्थना कर दी और प्रभुने भी संकेतद्वारा ही उन्हें उन दोनों भाइयोंके उद्धारका आखासन दिला दिया। सचमुच महात्माओंके दृदयोंमें दूसरोंके प्रति स्वाभाविक ही दया उत्पन्न हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दयाकी प्रार्थना करे तभी वे दया करें यह बात नहीं है, किन्तु उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, कि बिना कहे ही वे दीन-दुखियोंपर दया करते रहते हैं। बिना दया किये वे रह ही नहीं सकते। जैसे कि नीतिकारोंने कहा है— पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति
चन्द्रो विकासयति कैरवचकवातम्।
नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति
सन्तः स्वयं परिहतेषु कृताभियोगाः॥
(भर्तृहरि॰ नी॰ श॰ ७४)

रात्रिके दुःखसे सिकुड़े हुए कमल मरीचिमाली मगवान् मुवनमास्करके समीप अपना दुखड़ा रोनेके लिये नहीं जाते, विना कहे ही कमल-वन्धु मगवान् दिवाकर उनके दुःखोंको दूर करके उन्हें विकसित कर देते हैं । कुमुदिनीकी ल्जासे अवगुण्ठित कलिकाको कलानाथ भगवान् शशघर स्वयं ही प्रस्फुटित कर देते हैं । विना याचनाके ही जलसे भरे हुए मेघ अपने सम्पूर्ण जलको वर्षाकर प्राणियोंके दुःखको दूर करते हैं । इसी प्रकार महान् सन्तगण भी स्वयं ही दूसरोंके उपकारके निमित्त सदा कुछ-न-कुछ उद्योग करते ही रहते हैं । परोपकार करना उनका स्वभाव ही वन जाता है । जैसे सभी प्राणी जानमें, अनजानमें स्वाँस लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार सन्त-महात्मा जो-जो भी चेष्टा करते हैं, वे सभी लोक-कल्याणकारी ही होती हैं ।



## जगाई-मधाईका उद्धार

साधूनां दर्शनं पुर्यं तीर्थभूता हि साधवः। कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधुसमागमः॥\* (सु० र० मां० ६०। ७)

सचमुचमें जिसका हृदय कोमळ है, जो सभी प्राणियों-को प्रेमकी दृष्टिसे देखता है, जिसकी बुद्धि घृणा और द्वेषके कारण मिलन नहीं हो गयी है, परोपकार करना जिसका व्यसन ही वन गया है, ऐसा साधु पुरुष यदि सचे हृदयसे किसी घोर पापी-से-पापीका भी कल्याण चाहे तो उसके धर्मात्मा वननेमें सन्देह ही नहीं। महात्माओंकी खाभाविक इच्छा अमोघ होती है, यदि वे प्रसन्ततापूर्वक किसीकी ओर देखभर छें, वस, उसी समय उसका वेड़ा पार है। साधुओंके साथ खोटी बुद्धिसे किया हुआ संग भी व्यर्थ नहीं जाता। साधुओंसे द्वेष रखनेवालोंका भी कल्याण ही होते देखा गया है, यदि पापीके ऊपर किसी अपराधके कारण कभी कोध न करनेवाले महात्माओंको दैवात् क्रोध आ गया तव तो उसका सर्वस्व ही नाश हो जाता है, किन्तु प्रायः महात्माओंको क्रोध कभी नाममात्रको ही आता है, वे अपने अहित करनेवालेका भी सदा हित ही करते हैं।

<sup>#</sup> साधुश्रोंका शरीर ही तीर्थस्वरूप है, उनके दर्शनोंसे ही पुण्य होता है। साधुनोंमें और तीर्थोंमें एक वड़ा भारी अन्तर है, तीर्थोंमें जानेका फल तो कालान्तरमें मिलता है, किन्तु साधुश्रोंके समागमंका फल सत्काल ही मिल जाता है। अतः सच्चे साधुश्रोंका सत्संग तो बहुत दूरकी बात है, उनका दर्शन ही कोटि तीर्थोंसे अधिक होता है।

प्रहार करनेपर भी वे दृक्षोंकी भाँति सुस्वादु फल ही प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका हृदय द्यासे परिपूर्ण होता है।

इतने घोर पापी दोनों भाई जगाई-मधाईके ऊपर नित्यानन्दजीकी कृपा हो गयी, उनके हृदयमें इन दोनोंके उद्घार-के निमित्त चिन्ता हो उठी, मानो इन दोनोंके पापोंके अन्त होने-का समय आ गया। जिस दिन इन दोनोंको अवधूत नित्यानन्द और महात्मा हरिदासजीके दर्शन हुए, उसी दिन इनके श्चम दिनोंका श्रीगगेश हो गया । संयोगवश अवके इन्होंने उसी मुह्छेमें अपना डेरा डाला, जहाँ महाप्रमुका घर था। मुह्छेके सभी लोग डर गये। एक दूसरेसे कहने लगे--- 'अब इन कीर्तन-वार्लोपर आपत्ति आयी । ये दोनों राक्षस-माई जरूर कीर्तन करने-वालोंसे छेड़खानी करेंगे।' कोई-कोई कीर्तन-विरोधी कहने लगे-'अजी, अच्छा है। ये कीर्तनवाले रात्रिभर सोने ही नहीं देते। इनके कोलाहलके कारण रात्रिमें नींद ही नहीं आती। अच्छा है अब धुखसे तो सो सकेंगे।' कोई-कोई अपने अनुमानसे कहते-'बहुत सम्भव है अब ये कीर्तन करनेवाले लोग स्वयं ही कीर्तन बन्द कर देंगे और न बन्द करेंगे तो अपने कियेका मजा चर्खेंगे।' इस प्रकार लोग भाँति-भाँतिसे तर्क-वितर्क करने लगे।

प्रमुका घर गङ्गाजीके समीप ही था। जिस घाटपर प्रमु -स्नान करने जाते, उसीके रास्तेमें इन दोनों क्रूरकर्मा भाइयोंका डेरा पड़ा हुआ था। इनके डरके कारण गङ्गा-स्नानके निमित्त अकेला तो कोई जाता ही नहीं था। दस-बीस आदमी साथ मिलकर घाटपर स्नान करने जाते। रात्रिमें तो कोई अपने घरके वाहर निकलता ही नहीं था, कारण कि ये दोनों भाई नशेमें उन्मत्त होकर इधर-उधर घूमते और जिसे भी पाते, उसीपर प्रहार कर बैठते। इसिलये शाम होते ही जैसे पक्षी अपने-अपने घोंसलों में घुस जाते हैं और फिर प्रातःकाल ही उसमेंसे निकलते हैं, उसी प्रकार उस मुहल्लेक लोग सूर्यास्तके वाद भूलकर भी घरसे वाहर नहीं होते। क्योंकि इनकी कूरता और नृशंसतासे सभी लोग परिचित थे।

शामको नियमितरूपसे भक्त संकीर्तन करते थे और कभी-कभी तो रात्रिभर संकीर्तन होता रहता था। इन दोनोंके डेरा डालनेपर भी संकीर्तन ज्यों-का-त्यों ही होता रहा। रात्रिमें सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी प्रकार लय एवं ध्वनिके साथ खोल, मृदङ्ग, करताल और मजीरा आदि वार्षोसहित भगवान्-के सुमधुर नामोंका संकीर्तन होने लगा।

संकीर्तनकी त्रितापहारी, अनन्त अघसंहारी, सुमधुर घ्वनि इन दोनों भाइयोंके कानोंमें भी पड़ी। ये दोनों शरावके मदमें तो चूर थे ही, उस कर्णप्रिय घ्वनिके श्रवणमात्रसे और अधिक उन्मत्त हो गये। गर्मियोंके दिन थे, वाहर अपने पळ्गोंपर पड़े हुए ये कीर्तनके जगत्-पावन-कारी रसामृतका पान करने छगे। कभी तो ये वेसुध होकर हुंकार मारने छगते, कभी पड़े-पड़े ही 'अहा-अहा' इस प्रकार कहने छगते। कभी भावावेशमें आ-कर कीर्तनकी छयके साथ उठकर नृत्य करने छगते। इस प्रकार ये संकीर्तनके माहात्म्यको विना जाने ही केवल उसके श्रवणमात्रसे ही पागल-से हो गये। एक दिन दूरसे कीर्तनकी घ्वनि सुनकर ही इनके हृदयकी कठोरता बहुत कुछ जाती रही। भला जिस हृदयमें कर्णों के द्वारा भगवनामका प्रवेश हो चुका है वहाँ-पर कठोरता रह ही कैसे सकती है! संकीर्तन श्रवण करते-करते ही ये दोनों भाई सो गये । प्रातःकाल जव जगे तो इन्होंने भक्तोंको घाटकी ओर गङ्गास्नानके निमित्त जाते हुए देखा । महाप्रभु भी उधरसे ही जा रहे थे। इन्होंने यह सब तो पहिले ही सुन रखा या कि प्रमु ही संकीर्तनके जीवनदाता हैं। अतः प्रमुको देखते ही इन्होंने कुछ गर्वित खरमें प्रसन्नताके साथ कहा-'निमाई पण्डित ! रात्रिमें तो बड़ा सुन्दर गाना गा रहे थे, क्या 'मंगलचण्डी' के गीत थे ? एक दिन अपने सभी साथियोंके सहित हमारे यहाँ भी गान करो । तुम जो-जो सामग्री व्रताओंग वह सब हम मँगा देंगे। एक दिन जरूर हमारे यहाँ चण्डी-मंगल होना चाहिये । हमें तुम्हारे गीत बहुत भले मालूम पड़ते हैं। भगवन्नाम-संकीर्तनका कैसा विलक्षण प्रभाव है। केवल अनिच्छापूर्वक श्रवण करनेका यह फल है, कि जो दोनों माई किसीसे सीधे बातें ही करना नहीं जानते थे, वे ही महाप्रभुसे अपने यहाँ गायन करनेकी प्रार्थना करने लगे। प्रभुने इनकी वार्तोका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । वे उपेक्षा करके आगे चले गये ।

तीसरे पहर सभी भक्त प्रभुके घर एकत्रित हुए । सभीने प्रभुसे प्रार्थना की—'प्रभो ! इन दोनों भाइयोंका अब अवस्य ही

उद्धार होना चाहिये । अब यही इनके उद्धारके निमित्त सुअवसर है। तभी छोगोंको संकीर्तनका महत्व जान पड़ेगा एवं आपका पतितपावन और दीनबन्धु नाम सार्थक हो सकेगा।'

प्रभुने मुस्कराते हुए कहा—'भक्तवृन्द! जिनके उद्धारके निमित्त आप सब लोग इतने चिन्तित हैं, जिनकी मंगल-कामनाके लिये आप सभीके इदयोंमें इतनी अधिक इच्छा है, उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो। अब उनके उद्धारमें क्या देरी है ! जिन्हें श्रीपादके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हो चुका, वे पापी रह ही कैसे सकते हैं ! श्रीपादके दर्शन व्यर्थ कभी नहीं जाते। ये उनका कल्याण अवस्य करेंगे।' प्रभुके ऐसे आखासन-वाक्य सुनकर भक्त अपने-अपने स्थानोंको चलेगये।

एक दिन रात्रिके समय नित्यानन्दजी महाप्रमुके घरकी ओर आ रहे थे। निताईने जान-बूझकर, केवल उन दोनों भाइयोंके उद्घारके निमित्त ही रात्रिमें उधरसे आनेकी बात सोची थी। ये धीरे-धीरे भगवन्नामका उच्चारण करते हुए इनके डेरेके सामने होकर ही निकले। उस समय ये दोनों शराबके नशेमें चूर हुए बैटे थे। नित्यानन्दको रात्रिमें उधरसे जाते देखकर लाल आँखें किये हुए मदिराकी बेहोशीमें मधाईने पूछा—'कौन जा रहा है!' नित्यानन्दजी भला क्यों उत्तर देनेवाले थे, वे चुप ही रहे, इसपर उसने डाँटकर जोरोंसे कहा—'अरे, कौन जा रहा है! बोलता क्यों नहीं!'

इसपर नित्यानन्दजीने निर्मीक भावसे कहा—'क्यों, हम हैं, क्या कहते हो ?' मधाईने कहा—'तुम कौन हो ? अपना नाम बताओ और इस समय रात्रिमें कहाँ जा रहे हो ?' नित्यानन्द-जीने सरलताके साथ कुछ विनोदके लहजेमें कहा—'प्रभुके यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है 'अवधूत'।'

अवधूत नामको सुनकर ही मधाई चिंद गया। उसने कहा — 'अवधूत, अवधूत, वड़ा विचित्र नाम है। अवधूत तो नाम नहीं होता, क्यों वे बदमाश ! हमसे दिछगी करता है !' यह कहकर उस अविचारी मदोन्मत्तने पासमें पड़े हुए एक घड़ेके टुकड़ेको उठाकर नित्यानन्दजीके सिरमें जोरोंसे मारा । वह खपड़ा इतने जोरसे निताईके सिरमें लगा कि सिरमें लगते ही उसके दुकड़े-दुकड़े हो गये। एक दुकड़ा निताईके माथेमें भी गड गया। खपडेके गड़ जानेसे मस्तकसे रक्तकी धारा-सी बहने लगी । नित्यानन्दजीका सम्पूर्ण शरीर रक्तसे लथपथ हो गया। उनके सभी वस्त्र रक्तरिक्षत हो गये। इसपर भी नित्यानन्दजीको उसके ऊपर क्रोध नहीं आया और वे आनन्दके साथ नृत्य करते हुए मगवनामका गान करने छगे। वे इनके ऊपर दया दर्शाते हुए रो-रोकर प्रभुसे प्रार्थना करने छगे----'प्रमो ! इस शरीरमें जो आघात हुआ, उसकी मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं, किन्तु इन ब्राह्मण-कुमारोंकी ऐसी दुर्दशा अब मुझसे नहीं देखी जाती । इनकी इस शोचनीय अवस्थाके स्मरणमात्रसे मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है, हे दयालो ! अब

तो इनकी रक्षा करो। अव तो इनकी निष्कृतिका उपाय बता दो।'

नित्यानन्दजीको इस प्रकार प्रेममें चृत्य करते देखकर मधाई और अधिक चिढ़ गया। इसपर वह इनके ऊपर दूसरी वार प्रहार करनेको उद्यत हुआ। इसपर जगाईने उसे वीचमें ही रोक दिया। मधाईकी अपेक्षा जगाई कुछ कोमछ प्रकृतिका और दयावान् था, उसे नित्यानन्दजीकी इस दशापर वड़ी दया आयी। प्रहार करनेवालेपर भी कोध न करके वे आनन्दके सिहत चृत्य कर रहे हैं और उछटे अपने अपराधीके कल्याणके निमित्त प्रमु-से प्रार्थना कर रहे हैं, इस वातसे जगाईका हृदय पसीज उठा। उसने मधाईको रोकते हुए कहा—'तुम यह क्या कर रहे हो ! एक संन्यासीको विना जाने-पूछे मार रहे हो । यह अच्छी वात नहीं है ।'

छाल-लाल आँखोंसे चारों ओर देखते हुए मधाईने कहा---'यह अपना सीधी तरह नाम-गाँव ही नहीं बताता ।'

सरलताके स्वरमें जगाईने कहा—'यह परदेशी संन्यासी अपना नाम-गाँव क्या बतावे ? देखते नहीं अवधूत है । माँगकर खाता होगा, इधर-उधर पड़ रहता होगा।' जगाईके इस प्रकार निवारण करनेपर मधाई शान्त हुआ। उसने दूसरी बार नित्यानन्द-जीपर प्रहार नहीं किया। नित्यानन्दजी आनन्दमें उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे। माथेसे रक्तका पनाला-सा बह रहा था। वहाँ-की सम्पूर्ण पृथ्वी रक्तसे भीग गयी थी। लोगोंने जल्दीसे जाकर

यह संवाद महाप्रभुको दिया। उस समय महाप्रभु भक्तोंके सहित कीर्तन आरम्भ करनेहीवाले थे। नित्यानन्दजीके प्रहार-की बात सुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। ये नित्यानन्दजी-को प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते थे। नित्यानन्दजीकी विपत्ति-का समाचार सुनकर ये एकदम उठ पड़े और दौड़ते द्वए घटनास्थलपर आये । इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों-के-त्यों ही उठे हुए चले आये। किसीके गलेमें ढोलकी लटक रही थी, किसीकी कमरसे मृदंग वँघा था, कोई पखावज लिये था, किसीके दोनों हाथोंमें करताल थी और वहतोंके हाथोंमें मजीरा ही थे। प्रभुने देखा नित्यानन्दजी आनन्दके उद्देकमें प्रेमसे उन्मत्तकी भाँति नृत्य कर रहे हैं । उनके मस्तकसे रक्तकी धार वह रही है, उनका सम्पूर्ण शरीर रक्त-रक्षित हो रहा है। शरीरमेंसे रक्त टप-टप नीचे टपक रहा है, उनके नीचेकी सम्पूर्ण पृथ्वी रक्तके कारण ठाठ हो गयी है । ऐसी दशामें भी भगवान्के मधुर नामोंका कीर्तन कर रहे हैं ! नित्यानन्दजीके रक्तप्रवाहको देख-कर प्रभुका खून उबलने लगा, उस समय वे अपनी सब प्रतिज्ञा भूल गये और आकाशकी औंर देखकर जोरोंसे हुंकार मारते हुए 'चक्र-चक्र' इस प्रकार कहने छगे। मानों इन दोनों पापियोंके संहारके निमित्त वे सुदर्शनचक्रका आह्वान कर रहे हैं। प्रमुको इस प्रकार कोधाविष्ट देखकर नित्यानन्दजीने उनसे विनीत भावसे कहा--- 'प्रभो ! अपनी प्रतिज्ञा स्मरण कीजिये, इन पापियोंके प्रति जो आपके हृदयमें कोध उत्पन्न हो आया है,

उसे दूर कीजिये। जब आप ही पापियोंके ऊपर दया न करके कोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा ? आप तो पापसंहारी हैं, आपका नाम तो पतितपावन है। आप तो दीनानाथ हैं। इनकी वरावर दीन, हीन, पतित आपको उद्घारके निमित्त कहाँ मिलेगा ! प्रभो ! ये पापी आपकी कृपाके पात्र हैं, ये गौरकी दयाके अधिकारी हैं। इनके ऊपर अनुप्रह होना चाहिये। अपने जगत्वन्य चरणोंको इनके मस्तकोंपर रखकर इनका उद्घार कीजिये।' निताईके ऐसी प्रार्थना करनेपर भी प्रभुका ऋोध शान्त नहीं हुआ । इधर प्रभुकों कुद्ध देखकर सभी भक्त विस्मित-से हो गये। सभी आश्चर्यके साथ प्रभुके कुपित मुखकी ओर संभ्रमभावसे देखने लगे। सभीको प्रतीत होने लगा, कि आज संसारमें महाप्रलय हो जायगी । सम्पूर्ण संसार प्रभुके प्रकोपसे भस्मीभूत हो जायगा । प्रभुकी ऐसी दशा देखकर कुछ भक्त अपने आपको न रोक सके। मुरारीगुप्त आदि वीर भक्त महावीर-के आवेशमें आकर उन दोनों पापी भाइयोंके संहारके निमित्त खयं उचत हो गये । उस समय भक्तोंके हृदयोंमें एक प्रकारकी भारी खलवली-सी मची हुई थी। उत्तेजित भक्तमण्डलीको देख-कर जगाई-मधाईके सभी सेवक डरके कारण थर-थर काँपने लगे । हजारों नर-नारी घटनास्थलपर आ-आकर एकत्रित हो गये । सम्पूर्ण नगरमें एक प्रकारका कोलाहल-सा मच गया । नित्यानन्दजी उत्तेजित हुए मुरारीगुप्त आदि भक्तोंके पैरोंमें गिर-गिरकर उनसे शान्त होनेके लिये कह रहे थे। प्रभुसे भी वे

बार-बार शान्त होनेकी प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों माई डरे हुए-से चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था, कि अव क्या करना चाहिये । इतनेहीम उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो, आकाशमेंसे सुदर्शनचत्र उनके संहारके निमित्त उतर रहा है। सुदर्शन चक्रके दर्शनसे वे वहुत ही अधिक भयभीत हुए और डरके कारण थर-थर कॉंपने छगे। निलानन्द-जीने इनकी मनोगत अवस्थाको समझकर चक्रसे आकाशमें ही रुके रहनेकी प्रार्थना की और दीनभावसे पुनः प्रमुसे प्रार्थना करने लगे-- 'प्रभो ! यदि आप ही इस युगमें पापियोंको दण्ड देंगे, तो फिर पापियोंका उद्घार कहाँ हुआ ? यह तो संहार ही हुआ। हरिदासजीको आपने आश्वासन दिया था, कि हम पतिर्तो-का संहार न करके उद्धार करेंगे। सामने खड़े हुए इन दोनों पतित पातिकयोंका उद्धार करके आप अपने पतितपावन नामको सार्थक क्यों नहीं करते ? फिर दण्ड ही देना है, तो एक मधाईको ही दीजिये । जगाईने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है। इसने तो उल्टे मधाईको प्रहार करनेसे निवा-रण किया है। दूसरी बार प्रहार करनेसे जगाईने ही मधाईको रोका है। प्रभो । जगाई तो मेरी रक्षा करनेवाला है, वह तो सर्वया निर्दोष है।'

'जगाईने श्रीपादकी रक्षा की है, उन्हें मधाईके द्वितीय प्रहारसे वचाया है।' इस वातको सुनते ही प्रभुकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा। उनका सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो उठा। प्रेमके कारण जगाईको प्रभुने गलेसे लगा लिया और वे गद्गद-कण्टसे कहने लगे—'तुमने मेरे माईको बचाया है, तुम मेरे माईके रक्षक हो। तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है शाओ मेरे गले लगकर मेरे अनुतार हृदयको शीतलता प्रदान करो।' प्रभुका प्रेमालिङ्गन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया, वह अचेत होकर प्रभुके चरणोंमें लोटने लगा। आज उस माग्य-वान् ब्राह्मण-बन्धुका जन्म सफल हो गया। उसके सभी पाप क्षय हो गये। उसके हृदयमें पाप-पुञ्जोंका समृह जमे हुए हिंमके समान प्रेमक्रपी अग्निकी आँच पानेसे पिघल-पिघलकर आँखोंके हारा बहने लगा। प्रभुके चरणोंमें पड़ा हुआ जगाई जोरोंके साथ फ्ट-फ्रकर रोने लगा।

अपने माईको इस प्रकार प्रेममें अधीर होकर रुदन करते देखकर मधाईके हृदयमें भी पश्चात्तापकी ज्वाला जलने लगी। उसे भी अपने कुकृत्यपर लजा आने लगी। अब वह अधिक कालतक स्थिर न रह सका। आँखोंमें आँसू भरकर गद्गदकण्ठ-से उसने कहा—'प्रभो! हम दोनों ही भाइयोंने मिलकर समान-रूपसे पाप किये हैं। हम दोनों ही लोकनिन्दित पातकी हैं। आपने एक माईको ही अपने चरणोंकी शरण प्रदान की है। नाथ! हम दोनोंको ही अपनाइये, हम दोनोंकी ही रक्षा की जिये।' यह कहते-कहते मधाई भी प्रभुके चरणोंमें लोटने लगा। अशुओंके वेगसे वहाँकी सब धूलि की चड़ बन गयी थी, वह की चड़ दोनों भाइयोंके अंगोंमें लिपटा हुआ था। सम्पूर्ण शरीर

धूलि और कीचमें सना हुआ या। निदयां विना तिलक्षे राजाओं को इस प्रकार धूलिमें छोटते देखकर सभी नर-नारी अवाक् रह गये। सभी छोग उन पापियों के पापों को मुलाकर उनके ऊपर दयां के भाव प्रदर्शित करने छगे। अहा! नम्रतामें कितना भारी आकर्षण होता है!

मधाईके ऊपरसे प्रभुका रोप अभी भी नहीं गया था। उन्होंने गम्भीर स्वरमें कहा—'मधाई! मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करनेवालेके प्रति तो कभी कोध नहीं करता, किन्तु तुमने श्रीपाद नित्यानन्द जीका अपराध किया है, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें, तब तो तुम मेरे प्रिय हो सकते हो। जवतक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते, तबतक तुम मेरे सामने दोषी ही हो, जाओ, नित्यानन्द जीकी शरण लो।'

प्रभुकी ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्तन्यस्तभावसे प्रभुके चरणोंको छोड़कर नित्यानन्दजीके चरणोंमें जाकर गिर गया और फूट-फूटकर रोने छगा। उसे अपने कुकृत्यपर बड़ी भारी छज्जा आ रही थी। उसीकी ग्लानिके कारण वह अधीर होकर दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके रुदनकी ध्वनिको सुनकर पत्थर भी पसीज उठता था। चारों दिशाओंमें सन्नाटा छा गया, मानों मधाईके रुदनसे द्वीभूत होकर सभी दिशाएँ रो रही हों, सभी छोग उन पापियोंकी ऐसी दशा देखकर अपने आपेको भूछ गये। उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चला, कि हम स्वर्गमें हैं या मर्त्यलोकमें। सभी गौराङ्गके प्रेम-प्रभावके वशवर्ती होकर उस अभूतपूर्व दृश्यको देख रहे थे।

मधाईको नित्यानन्दजीके पैरोंके नीचे पड़ा देखकर नित्यानन्दजीसे प्रमु कहने लगे—'श्रीपाद! इस मधाईने आपका अपराध किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं, मुझमें इतनी क्षमता नहीं, कि मैं आपका अपराध करनेवालेको अभय प्रदान कर सकूँ। वोलो क्या कहते हो ?'

अत्यन्त ही दीन-भावसे नित्यानन्दजीने कहा—'प्रभो ! यह तो आपकी सदासे ही रीति रही आयी है । आप अपने सेवकोंके सिर सदासे सुयशका सेहरा वाँधते आये हैं । आप इनके उद्धारका श्रेय मेरे सिरपर छादना चाहते हैं । किन्तु इस वातको तो सभी जानते हैं, कि पतितपावन गौरमें ही ऐसे पापियोंको उवारनेकी सामर्थ्य है । प्रभो ! में हृदयसे कहता हूँ, मेरे हृदयमें मधाईके प्रति अणुमात्र भी विद्देपके भाव नहीं हैं । यदि मैंने जन्म-जन्मान्तरोंमें कभी भी कोई सुकृत किया हो, तो उन सबका पुष्य में इन दोनों भाइयोंको प्रदान करता हूँ ।'

इतना सुनते ही प्रभुने दौड़कर मधाईको अंगमें उठा लिया और जोरोंसे उसका आलिङ्कन करते हुए कहने लगे—'मधाई! अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय हो गये। श्रीपादने तुम्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भाग-वत वैष्णव बना दिया। तुम आजसे मेरे अन्तरङ्क भक्त हुए। श्रीपादकी कृपासे तुम पापरिहत बन गये।' प्रभुका प्रेमालिङ्कन और आखासन पानेसे मधाईके आनन्दकी सीमा न रही, वह उसी क्षण मूर्छित होकर प्रभुके पादपद्योंमें पड़ गया। प्रभुके दोनों पैरोंको पकड़े हुए नबद्दीपके सर्वेसर्वा और एकमात्र शासनकर्ता वे दोनों भाई घूलिमें लोटे हुए रुदन कर रहे थे, भक्त तथा नगरके अन्य नर-नारी मन्त्रमुग्धकी भाँति खड़े हुए इस पतितोद्धारके दृश्यको देख रहे थे। इस दृद्यको हिला देनेवाले दृश्यसे उनकी तृप्ति ही नहीं होती थी। उसी समय प्रभुने अपने पैरोंमें पड़े हुए घूलिधूसरित दोनों भाइयोंको उठाया और भक्तोंको संकोर्तन करनेकी आज्ञा दी।

इन दोनों पापी भाइयोंकी ऐसी दीनता देखकर भक्तोंके हर्षका ठिकाना नहीं रहा। वे अलग-अलग सम्प्रदाय बना-बनाकर प्रेममें उन्मत्त हुए हरिष्विन करने लगे और जोरों-से ताल और खर सहित कीर्तन करने लगे। नगरके सभी नर-नारी कीर्तनमें सम्मिलित हुए। आज उनके लिये संकीर्तन देखनेका यह प्रथम ही अवसर था। सभी भक्तोंके सहित—

> हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे छुटण हरे छुटण छुटण छुटण हरे हरे॥

—इस महामन्त्रका उच्चारण करने छगे। झाँझ, मृदंग और मजीरा बजने छगे, भक्त उन्मत्त होकर कीर्तन करने छगे। बीच-बीचमें गौरहरिके जयजयकारोंकी ध्वनिसे आकाश-मण्डल गूँजने लगता। कीर्तनकी ध्वनिसे सभीको खेद, कम्प, अश्रु आदि साच्विक भाव होने छगे। उस समयके संकीर्तनमें एक प्रकारकी अञ्चत छटा दिखायी देने छगी। सभी प्रेममें पागल-से बने हुए थे। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयोंको साथ लिये हुए प्रमुके घरपर पहुँचे।

## जगाई और मधाईकी प्रपन्नता

सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो द्दाम्येतद् वतं सम॥ #

चुन्दावनमें एक परम भगवद्भक्त माताने हमें यह कथा धुनायी थी—'भक्त-भयमञ्जन भगतान् द्वारकाके भव्य भोजन-भवनमें वैठे हुए सत्यभामा आदि भामिनियोंसे घिरे हुए भोजन कर रहे थे। भगतान् एक बहुत ही धुन्दर धुवर्ण-चौकीपर विराजमान थे। धुवर्णके बहुमूल्य थाछोंमें माँति-माँतिके स्वादिष्ट व्यञ्जन सजे हुए थे। बहुमूल्य रत्नजित कटोरियोंमें विविध प्रकारके पेय पदार्थ रखे हुए थे। सामने रुक्तिमणीजी वैठी हुई पंखा ढुला रही थीं। इधर-उधर अन्य पटरानियाँ वैठी हुई थीं। सहसा भगवान् भोजन करते-करते एकदम रुक गये, उनके मुखका प्रास मुखमें था और हाथका हाथमें, वे निर्जाव मूर्तिकी भाँति ज्यों-के-त्यों ही स्तम्भित-से रह गये। उनका कमलके समान प्रकुल्लित मुख एकदम कुम्हला गया। आँखोंमें आँसू भरकर वे रुक्मिणीजीकी ओर देखने लगे। सभी पटरानियाँ भगवान्के ऐसे भावको देखकर भयभीत हो गयीं। वे किसी भावी

क्ष भगवान् विभीषण्के आनेपर वानरोंसे कह रहे हैं—'एकवार भी जो प्रपन्न होकर 'मैं तेरा हूँ' ऐसा कहकर मुमसे कृपाकी याचना करते हैं, उसे मैं सर्व भूतोंसे अभय प्रदान करता हूँ, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है।'

आशंकाके भयसे भयभीत-सी हुई प्रभुके मुखकी ओर निहारने लगीं। कुछ कम्पित स्वरमें भयभीत होकर रुक्मिणीजीने पूछा— 'प्रमो ! आपकी एक साथ ही ऐसी दशा क्यों हो गयी! माल्म पड़ता है, कहीं आपके परम प्रिय किसी मक्तपर भारी संकट पड़ा है, उसीके कारण आप इतने खिन्न हो गये हैं। क्या मेरा यह अनुमान ठीक है!

रुक्मिणीकी ओर देखते हुए प्रभुने कहा-'तुम्हारा अनुमान असत्य नहीं है ?'

अधीरता प्रकट करते हुए रुक्मिणीजीने कहा—'प्राणेश्वर [ मैं उन महाभाग भक्तका और उनकी विपत्तिका हाल जानना चाहती हूँ।'

विषण्ण स्वरमें भगवान्ने कहा—'दुष्ट दुःशासन भरी सभामें द्रुपदसुताके चीरको खींच रहा है। गुरुजनोंके सामने उस पतिव्रताको नग्न करना चाहता है।'

द्रुपदस्रताके दुःखकी वात सुनकर नारी-सुल्भ भीरुता और कातरताके साथ जल्दीसे रुक्मिणीजीने कहा—'तव आप सोच क्या रहे हैं, जल्दीसे उसकी सहायता क्यों नहीं करते, जिससे उसकी लाज वच सके ! प्रभो ! उस दीन-हीन अवलाकी रक्षा करो । नाथ ! उसके दुःखसे मेरा दिल धड़कने लगा है ।'

गद्गदकण्ठसे भगवान्ने कहा—'सहायता कैसे करूँ ? उसने तो अपने वस्नका एक छोर दाँतोंसे दात्र रक्खा है। वह सर्वतोभावेन मेरा सहारा न लेकर दाँतोंका सहारा छे रही है। जबतक वह सब आशाओंको छोड़कर पूर्णक्ष्पसे मेरे ही ऊपर निर्भर नहीं हो जाती, तबतक मैं उसकी सहायता कर ही कैसे सकता हूँ?

भगवान् द्वारकामें इतना कह ही रहे थे, कि द्रौपदीने सब ओरसे अपनेको निस्सहाय समझकर भगवान्का ही आश्रय छेनेका निश्चय किया । उसके मुखमेंसे 'कृष्' इतना ही निकला या, कि दाँतोंमेंसे वस्त्र छूट गया । दाँतोंका आश्रय छोड़ना था और कृष्के आगे 'ण' भी नहीं निकलने पाया कि तभी भगवान् वहाँ आ उपस्थित हुए और द्रोपदीके चीरको अक्षय बना दिया । इसीका वर्णन करते हुए सुरदासजी कहते हैं—

द्रुपद-सुता निर्वल भइ ता दिन, गिह लाये निज धाम। दुःशासनकी सुजा थिकत भई, वसनक्रप भये श्याम॥ सुने री भैंने निर्वलके वल राम।

क्योंकि जबतक मनुष्यको अपने बलका आश्रय है, जबतक वह अपनेको ही बली और समर्थ माने बेठा है, तबतक भगवान् सहायता क्यों करने लगे ? वे तो निर्वलोंके सहायक हैं— हिम्बिद्धनोंके रक्षक हैं— इसीलिये आगे सूर कहते हैं—

अप-बल तप-बल और बाहु वल चौथा है बल दाम। सूर किसोर-कृपातें सब बल, हारेको हरि नाम॥ सुने री मैंने निर्वलके बल राम।

जगाई-मधाईके पास अन्यायसे उपार्जित यथेष्ट धन था, शारीर उन दोनोंका पुष्ट था, शासककी ओरसे उन्हें अधिकार

मिला हुआ या। घन, जन, सेना तथा अधिकार सभीके मदमें वे अपनेको ही कर्ता समझे बैठे थे, इसिल्ये प्रभु भी इनसे दूर ही रहे आते थे। जिस क्षण ये अपने सभी प्रकारके अधिकार और वलोंको मुलाकर निर्वल और निष्किञ्चन वन गये उसी समय प्रभुने इन्हें अपनी शरणमें ले लिया। उस क्षणभरके ही उपशमसे वे उन्नभरके पुराने पापी सभी वैष्णवोंके कृपाभाजन वन गये। प्रपन्नता और शरणागतिमें ऐसा ही जादू है। जिस क्षण 'तेरा हूँ' कहकर सचे दिलसे उनसे प्रार्थना करो उसी क्षण वे अपना लेते हैं, वे तो भक्तोंके लिये भूखे-से बैठे रहते हैं। लोगोंके मुखकी ओर ताकते रहते हैं, िक कोई अब कहे कि मैं 'तुन्हारा हूँ', यहाँतक कि अजामिलने झुठे ही पुत्रके वहाने 'नारायण' शब्द कह दिया, वस, इतनेसे ही उसकी रक्षा की और उसके जन्मभरके पाप क्षमा कर दिये।

मक्तगण जगाई-मधाई दोनों भाइयोंको साथ लेकर प्रभुके यहाँ आये। सभी भक्त यथास्थान वैठ गये। एक उच्चासनपर प्रभु विराजमान हुए उनके दायें वार्ये गदाधर और नित्यानन्दजी वैठे। सामने वृद्ध आचार्य अद्वैत विराजमान थे। इनके अतिरिक्त पुण्डरीक विद्यानिधि, हरिदास, गरुड़, रमाई पण्डित, श्रीनिवास, गंगादास, वक्रेश्वर, चन्द्रशेखर, आदि अनेकों भक्त प्रभुके चारों ओर वैठे हुए थे। बीचमें ये दोनों भाई—जगाई और मधाई नीचा सिर किये आँखोंमेंसे अश्रु वहा रहे थे, इनके अङ्ग-प्रसङ्गसे विषण्णता और पश्चात्तापकी ज्वाला-सी निकल्ती हुई दिखायी दे

रही थी। दोनोंका शरीर पुलकित हो रहा था, दोनों ही निलानन्द और प्रमुकी भारी कृपाके बोझसे दवे-से जा रहे थे। उन्हें अपने शरीरका होश नहीं था। प्रमुने उन्हें इस प्रकार विषादयुक्त देखकर उनसे कहा—'भाइयो! तुमपर श्रीपाद निलानन्दजीने कृपा कर दी, अब तुम लोग शोक-मोह छोड़ दो। अब तुम निष्पाप बन गये। भगवान्ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की है।'

्रप्रभुकी वात स्नुनकर गद्गदकण्ठसे रोते हुए दोनों भाई बोले--- 'प्रमो ! हम पापियोंका उद्धार करके आज आपने अपने 'पतितपावन' नामको यथार्थमें ही सार्थक कर दिया। आपका पतितपावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिलको तारने-ें में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सव पापोंको क्षय करनेवाला चार अक्षरोंका 'नारायण' नाम तो लिया था। गणिका सूआ पढ़ाते-पढ़ाते ही रामनामका उच्चारण करती थी, कैसे भी सही, भगवनामका उचारण तो उसकी जिह्नासे होता था । वाल्मीकिजीने सहस्रों वर्षीतक उल्टा ही सही, नाम-जप तो किया था। खेतमें उल्टा-सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिये, वह जम अवस्य आवेगा। दन्तवक्र, शिशुपाल, रावण, कुम्मकरण, शकुटासुर, सम्वरासुर, अधासुर, वकासुर, कंस भादि सभी असुर और राक्षसोंने देपबुद्धिसे ही सही, आपके रूपका चिन्तन तो न किया था। वे उठते-बैठते, सोते-जागते सदा आपका ध्यान तो करते रहते थे। इन सबकी तो मुक्ति होनी ही चाहिये, ये लेग

तो भगवत्-सम्बन्धी होनेके कारण मुक्तिके अधिकारी ही थे, किन्त हे दीनानाथ ! हे अशरण-शरण ! हे पतितोंके एकमात्र आधार ! हे कृपाके सागर ! हे पापियोंके पतवार ! हे अनाथ-रक्षक ! हम पापियोंने तो कभी भूलसे भी आपका नाम प्रहण नहीं किया था। हम तो सदा मदोन्मत्त हुए पापकमोंमें ही प्रवृत्त रहते थे। हमें तो आपके सम्बन्धमें कुछ ज्ञान भी नहीं या। हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसारको प्रत्यक्ष ही यह दिखला दिया कि चाहे कोई भजन करे या न करे, कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, प्रभु उसके ऊपर भी एक-न-एक दिन अवस्य ही कृपा करेंगे। हे प्रभो ! हमें अपने पापोंका फल भोगने दीजिये। हमें अरबों, खरबों और असंख्यों वर्पोतक नरकोंकी भयङ्कर यातनाओंको भोगने दीजिये। प्रभो ! हम आपकी इस अहैतुकी कृपाको सहन न कर सकेंगे। नाथ! हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है । हम प्रभुके इतने बड़े कुपापात्र बननेके योग्य कोटि जन्मोंमें भी न वन सकेंगे, जितनी कृपा प्रम हमारे जपर प्रदर्शित कर रहे हैं।'

कलतक जो मद्यपानके अतिरिक्त कुछ जानते-समझते ही नहीं थे, उन्हींके मुखसे ऐसी अपूर्व स्तुति धुनकर सभी भक्त चिकत रह गये। वे एक दूसरेकी ओर देखकर आश्चर्य प्रकट करने छगे। अहैताचार्यने उसी समय इस क्षोकको पढ़कर प्रमुके पादपद्योंमें प्रणाम किया।

मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्॥\* (श्रीधरस्वामी मा॰ टी॰)

जगाई-मधाईकी ऐसी स्तुति सुनकर प्रभुने उनसे कहा— 'तुम दोनों भाई सभी भक्तोंकी चरण-वन्दना करो । भक्तोंकी पद-धूलिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्यात्मा वन सकता है ।' प्रभुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं-से भक्तोंके चरणोंको भिगोते हुए उनकी चरण-वन्दना करने लगे । सभी भक्तोंने उन्हें हृदयसे परम भागवत होनेका सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया ।

अव महाप्रभुने उनकी शान्तिक छिये दूसरा उपाय सोचा।
भगवती भागीरथी समीके पापोंको जड़-मूळसे उखाड़कर फेंक
देनेवाळी हैं, अतः आपने भक्तोंसे जाह्नवीके तटपर चळनेके
छिये कहा। चाँदनी रात्रि थी, गर्मीके दिन थे, छोग कुछ तो
सो गये थे, कुछ सोनेकी तैयारी कर रहे थे। उसी समय सभी मक्त
इन दोनों भाइयोंको आगे करके संकीर्तन करते हुए और प्रेममें
नाचते-गाते गङ्गा-स्नानके निमित्त चले। संकीर्तन और जयजयकारोंकी तुमुळ ध्वनि सुनकर सहस्त्रों नर-नारी गङ्गाजीके
घाटपर एकत्रित हो गये। बहुत-से तो खाटपरसे वैसे ही विना

<sup>\*</sup> जिसकी कृपासे गूँगा भी वक्तुता दं सकता है और खँगड़ा भी विना किसीके सहारेके पहाड़की चोटीपर चढ़ सकता है, उन परम धानन्द-स्वरूप प्रमुके पादपद्योंमें हम प्रणाम करते हैं।

वस्र पहिने उठकर चले आये, कोई भोजन करतेसे ही दौड़े आये । पती पतियोंको छोड़ करके, माता पुत्रोंको परिस्राग करके तथा वहुएँ अपनी सास-ननदोंकी कुछ भी परवा न करके संकीर्तन देखनेके निमित्त दौड़ी आयाँ। सभी आ-आकर भक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमें निमग्न हो गये। सभी एक प्रकारके अपूर्व आकर्पणके वशीभूत होकर अपने आपेको भूल गये । महाप्रभुने संकीर्तन वन्द करनेकी आज्ञा दी और इन दोनों भाइयोंको साथ छेकर वे खयं जलमें घुसे । उनके साथ नित्यानन्द, अद्वैताचार्य, श्रीवास तथा गदाघर आदि समी भक्तोंने भी जल्में प्रवेश किया। जल्में पहुँचकर प्रभुने दोनों भाइयोंसे कहा-- 'जगन्नाथ (जगाई) और माधव (मधाई) ! तुम दोनों अपने-अपने हार्थोंमें जल लो।' प्रभुकी आज्ञा पाते ही दोनोंने अपने-अपने हार्थोंमें जल लिया | तव प्रमुने गम्भीरताके खरमें अत्यन्त ही खेहके साथ दयाई होकर कहा-- 'आजतक तम दोनों भाइयोंने जितने पाप किये हों, इस जन्ममें या पिछले कोटि जन्मोंमें, उन सभीको मुझे दान कर दो।'

हाथके जलको जल्दीसे फेंकते हुए अत्यन्त ही दीनताके साथ कातरखरमें उन दोनों भाइयोंने कहा—'प्रभो ! हमारा हृदय फट जायगा ! भगवन् ! हम मर जायगे । हमें ऐसा घोर कर्म करनेकी आज्ञा अव न प्रदान कीजिये । प्रभो ! हम आपकी इतनी कृपाको कभी सहन नहीं कर सकते । हे दीनों-

के दयाल ! जिन चरणों में भक्तगण नित्य प्रति भाँति-भाँतिके सुगन्धित चन्दन और विविध प्रकारके पत्र-पुष्प चढ़ाते हैं, उनमें हमें अपने असंख्यों पापोंको चढ़ानेकी आज्ञा न दीजिये। संसार हमें धिक्कारेगा कि प्रभुके पावन पादपद्मों इन पापी पामर प्राणियोंने अपने पाप-पुञ्जोंको अर्पण किया। प्रभो ! हम दव जायँगे। यह काम हमसे कभी नहीं होनेका!

प्रभुने इन्हें धेर्य वँधाते हुए कहा—'भाइयो! तुम घवड़ाओ नहीं। तुम्हारे पापोंको ग्रहण करके मैं पावन हो जाऊँगा। मेरा जन्म धारण करना सार्थक हो जायगा। तुम छोग संकोच न करो।' प्रभुकी इस बातको सुनकर नित्यानन्द-जीने उन दोनों भाइयोंसे कहा—'तुम छोग इतना सङ्कोच मत करो। ये तो जगत्को पावन बनानेवाले हैं। पाप इनका क्या विगाड़ सकते हैं? ये तो त्रिभुवनपापहारी हैं। तुम अपने पापोंका संकल्प कर दो।'

नित्यानन्दजीकी बात सुनकर रोते-रोते इन दोनों भाइयोंने हाथमें जल लिया। नित्यानन्दजीने संकल्प पढ़ा और प्रभुने दोनों हाथ फैलाकर उन दोनों भाइयोंके सम्पूर्ण पापोंको प्रहण कर लिया। अहा! कैसा अपूर्व आदर्श है ? दूसरोंके पाप प्रहण करनेसे ही तो गौराङ्ग पतित-पावन कहा सके। उनके पापोंको प्रहण करके प्रभु बोले—'अब तुम दोनों निष्पाप हो गये। अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय परम भागवत वैष्णव बन गये। आजसे जो कोई तुम्हारे पुराने पापोंको स्मरण करके तुम्हारे

प्रति घृणा प्रकट करेगा, वह वैप्णवदोही समझा जायगा। उसे घोर वैष्णवापराधका पातक लगेगा।' यह कहते-कहते प्रभुने फिर दोनोंको गलेसे लगा लिया। वे भी प्रभुका प्रेमालिङ्गन पाकर मूर्छित होकर जलमें गिर पड़े । उस समय प्रमुके अत्यन्त ही अन्तरङ्ग भक्तोंको तपाये हुए सुवर्णके समान रंगवाला प्रभुका शरीर किञ्चित् कृष्णवर्णका प्रतीत होने लगा। पाप प्रहण करनेसे वह काला हो गया। इसके अनन्तर सभी भक्तोंने आनन्द और उल्लासके सहित खुत्र स्नान किया । मारे प्रेमके सभी भक्त पागल-से हो गये थे। स्नान करते-करते वे आपसमें एक-दूसरेके ऊपर जल उलीचने लगे । इस प्रकार बहुत देर-तक सभी गङ्गाजीके त्रिभुवनपावन पयमें प्रसन्नतासहित क्रीड़ा करते रहे । अर्द्धरात्रिसे अधिक वीतनेपर सभी अपने-अपने घरोंको चले गये, किन्तु जगाई-मधाई दोनों भाई उस दिनसे अपने घर नहीं गये। वे श्रीवास पण्डितके ही घर रहने लगे।



## जगाई-मधाईका पश्चात्ताप

न चाराधि राधाधवो माधवो वा ,

न वा पूजि पुष्पादिभिश्चन्द्रचूडः।

परेपां धने धन्धने नीतकालो ,

द्यालो ! यमालोकने कः प्रकारः॥

(स॰ र॰ मां॰ ३६१। २११)

जो हृदय पाप करते-करते मिलन हो जाता है, उसमें पश्चात्तापकी लपट कुछ असर नहीं करती। जिस प्रकार अत्यन्त काले वस्तमें स्याहीका दाग प्रतीत नहीं होता। जो वस्त्र जितना ही स्वच्छ होगा, उसमें मैलका दाग भी उतना ही अधिक प्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर होगा। इसी प्रकार पश्चात्तापकी ज्वाला खच्छ और सरल हृदयोंमें ही अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक निष्पाप होगा, जिसने अपने पापोंको समझकर उनसे सदाके लिये मुँह मोड़ लिया होगा, उसे अपने पूर्वकृत कुकमोंपर उतना ही अधिक पश्चात्ताप होगा और वह पश्चात्ताप ही उसे

क्ष हा ! मैंने न तो अपने जीवनमें श्रीराधारमणके चरणोंकी शरण की श्रीर न भगवान् पार्वतीपतिके पादपद्योंकी प्रेमके साथ पुष्पादिसे पूजा ही की । वस, दूसरोंकी विषयसामित्रयोंके अपहरणमें ही काळ-यापन किया । हे दयाजों प्रभो ! जब मेरा परलोकमें यमराजसे साचाद-कार होगा तव मैं क्या कह सक्राँगा ? वहाँ मेरी गुजर कैसे होगी ? हा ! मैंने श्रवतकका समय व्यर्थ ही वरवाद कर दिया !

प्रभुके पादपत्रोंतक पहुँचानेमें सहायक वन सकेगा। पाप करनेके पश्चात् जो उसके स्मरणसे हृदयमें एक प्रकारका ताप या
दुःख होता है, उसे ही पश्चात्ताप कहते हैं। जिसे अपने कुकृत्योंपर दुःख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ वचनोंका पश्चाताप नहीं, वह सदा इन्द्रियछोछप संसारी योनियोंमें घूमनेवाछा
नारकीय जीव ही बना रहेगा। उसकी निष्कृतिका उपाय प्रभु
कृपा करें तब भले ही हो सकता है। पश्चात्ताप हृदयके मलको
घोकर उसे खच्छ बना देता है। पश्चात्ताप दुष्कर्मोंकी सर्वोत्तम
ओषि है, पश्चात्ताप प्राणियोंको परम पावन बनानेके लिये रसायन
है। पश्चात्ताप संसार-सागरमें डूबते हुए पुरुषका एकमात्र सहारा
है। वे पुरुष धन्य हैं, जिन्हें अपने पापों और दुष्कर्मोंके लिये
पश्चात्ताप हुआ करता है।

जगाई-मधाई दोनों भाइयोंकी निताई और निमाई इन दोनों भाइयोंकी अहैतुकी कृपासे ऐसी कायापलट हुई, कि इन्हें घर-बार, कुटुम्ब-परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ छोड़कर सदा श्रीवास पण्डितके ही घरमें रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन और भगवन्नामका जप करने लगे। ये निल्प्रप्रति चार बजे उषाकालमें उठकर गंगा-स्नान करने जाते और नियमसे रोज दो लाख हरिनामका जाप करते। इनकी आँखें सदा अश्रुओंसे भीगी ही रहतीं। पुरानी बातोंको याद कर-करके ये दोनों भाई सदा अधीर-से ही बने रहते। इन्हें खाना-पीना या किसीसे बोलते और न कुछ खाते ही थे, दिन-रात्र आँखोंसे आँसू ही वहाते रहते। श्रीवास इनसे खानेके लिये बहुत अधिक आग्रह करते, किन्तु इनके गलेके नीचे ग्रास उतरता ही नहीं। नित्यानन्द जी समझा-समझाकर हार गये, किन्तु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार ही नहीं किया। तब नित्यानन्द जी प्रमुको बुला लाये। प्रमुने अपना कोमल कर इन दोनोंकी पीठपर फेरते हुए कहा—'भाइयो! तुम्हारे सब पाप तो मैंने ले लिये। अब तुम निप्पाप होकर भी भोजन क्यों नहीं करते? क्या तुमने मुझे सचमुचमें अपने पाप नहीं दिये या मेरे ही ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है।'

हाय जोड़े हुए अत्यन्त दीनताके साथ इन दोनोंने कहा— 'प्रमो ! हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, हम अपने पापोंके लिये नहीं रो रहे हैं, यदि हमें पापोंका फल मोगना होता, तब तो परम प्रसन्नता होती । हमें तो आपकी अहैतुकी कृपाके ऊपर रुदन आता है । आपने हम जैसे पतित और नीचोंके ऊपर जो इतनी अपूर्व कृपा की है, उसका रह-रहकर स्मरण होता है और रोकनेपर भी हमारे अश्रु नहीं रुकते ।' प्रमुने इन्हें माँति-माँतिसे आश्वासन दिलाया । जगाई तो प्रभुके आश्वासनसे योड़ा-बहुत शान्त भी हुआ, किन्तु मधाईका पश्चात्ताप कम न हुआ । उसे रह-रहकर वह घटना याद आने लगी, जब उसने निरपराध नित्यानन्दजीके मस्तकपर निर्दयताके साथ प्रहार किया था । इसके स्मरणमात्रसे उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वह जोरोंके साथ रुदन करने लगता । 'हाय ! मैंने कितनी बड़ी नीचता की थी । एक महापुरुषको अकारण ही इतना भारी कष्ट पहुँ- चाया। यदि उस समय भगवान्का सुदर्शनचक्र आकर मेरा सिर काट लेता या नित्यानन्दजी ही मेरा वध कर डाल्ते तो मैं कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कटुवाक्य कहना तो अलग रहा वे महामहिम अवधृत तो उल्टे मेरे कल्याणके निमित्त प्रभुसे प्रार्थना ही करते रहे और प्रसन्नचित्तसे भगवनामका कीर्तन करते हुए हमारा भला ही चाहते रहे। इस प्रकार वह सदा इसी सोचमें रहता।

एक दिन एकान्तमें मधाईने जाकर श्रीपाद नित्यानन्दजीके चरण पकड़ लिये और रोते-रोते प्रार्थना की—'प्रमो! में अत्यन्त ही नीच और पामर हूँ। मैंने घोर पाप किये हैं। उन सब पापोंको तो मुला भी सकता हूँ, किन्तु आपके ऊपर जो प्रहार किया था वह तो मुलानेसे भी नहीं भूलता। जितना ही उसे मुलानेकी चेष्टा करता हूँ, उतना ही वह मेरे हृदयमें और अधिक भीतर गड़ता जाता है। इसकी निष्कृतिका मुझे कोई उपाय बताइये। जवतक आप इसके लिये मुझे कोई उपाय न वतावेंगे, तवतक मुझे आन्तरिक शान्ति कभी भी प्राप्त न हो सकेगी।'

मधाईकी वात सुनकर नित्यानन्दजीने कहा—'भाई ! में तुमसे सत्य-सत्य कहता हूँ, मेरे मनमें तुम्हारे प्रति लेशमात्र भी किसी प्रकारका दुर्भाव नहीं । मैंने तो तुम्हारे ऊपर उस समय भी क्रोध नहीं किया था। यदि तुम्हारे हृदयमें दुःख है तो उसके लिये तप करो। तपसे ही सब प्रकारके सन्ताप नष्ट हो जाते हैं और

तपसे ही दुःख, भय, शोक तथा मनःक्षोम आदि सभी विकार दूर हो जाते हैं। तपखी भक्त ही यथार्थमें भगवन्नामका अधिकारी होता है। तुम गंगाजीका एक सुन्दर घाट वनवा दो, जिसपर सभी नर-नारी स्नान किया करें और तुम्हें शुभाशीर्वाद दिया करें। तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्न वनकर तप करते हुए निवास करें।'

नित्यानन्द प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके मधाईने खयं अपने हाथोंसे परिश्रम करके गंगाजीका एक सुन्दर घाट वनाया। उसीपर एक कुटी वनाकर वह रहने लगा। वहाँ घाटपर स्नीपुरुष, वालक-चृद्ध, मूर्ख-पण्डित, चाण्डाल-पित जो भी रनान करने आता, मधाई उसीके चरण पकड़कर अपने अपराधोंके लिये क्षमा-याचना करता। वह रोते-रोते कहता—'हमने जानमें, अनजानमें आपका कोई भी अपराध किया हो, हमारे द्वारा आपको कभी भी कैसा भी कष्ट हुआ हो, उसके लिये हम आपके चरणोंमें नम्र होकर क्षमा-याचना करते हैं।' सभी उसकी इस नम्रताको देखकर रोने लगते और उसे गलेसे लगाकर माँति-माँतिके आशीर्वाद देते।

शास्त्रोंमें वताया है, जिसे अपने पापोंपर हृदयसे पश्चात्ताप होता है, उसके चौथाई पाप तो पश्चात्ताप करते ही नष्ट हो जाते हैं। यदि अपने पाप-कमोंको छोगोंके सामने खूब प्रकट कर दे तो आधे पाप प्रकाशित करनेसे नष्ट हो जाते हैं और जो पापियोंके पापोंको अपने मनकी प्रसन्नताके छिये कथन करते हैं चौथाई पाप उनके ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार पाप करने-वाला पश्चात्तापसे तथा लोगोंके सामने अमानी वनकर सत्यताके साथ पाप प्रकट करनेसे निष्पाप वन जाता है।

इस प्रकार मधाईमें दीनता और महापुरुपोंकी अहेतुकी कृपा-से भगवद्भक्तोंके सभी गुण आ गये। भगवद्भक्त शीत, उप्ण आदि द्वन्द्वोंको सहन करनेवाले, सभी प्राणियोंके ऊपर करुणांके भाव रखनेवाले, सभी जीवोंके सुदृद्, किसीसे शत्रुता न करनेवाले, शान्त तथा सत्कर्मोंको सदा करते रहनेवाले होते हैं। \* वे विपयभोगोंकी इच्छा भूळकर भी कभी नहीं करते। उनमें सभी गुण आप-से-आप ही आ जाते हैं। क्यों न आवें, भगवद-भक्तिका प्रभाव ही ऐसा है। हृदयमें भगवद्भक्तिका सम्बार होते ही सम्पूर्ण सद्गुण आप-से-आप ही भगवद्भक्तके पास आने छगते हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा है—

> यस्यास्ति भक्तिभगवत्यक्तिवना सर्वेर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो वहिः॥† (श्रीमद्गा०१।१२।१२)

कितितित्तवः कारुणिकाः सुदृदः सर्वदेहिनाम्।
 अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुमृपणाः॥
 (श्रीमद्रा०३।२१।२१)

ं हे देवताओ ! जिस भक्तकी विष्णु भगवान्के वरण-कमलोंमें सहैतुकी भक्ति है उस भक्तके हृदयमें सम्पूर्ण दिव्य-दिव्य गुण आप-से-आप ही आ-श्राकर अपना घर वना जेते हैं। जो श्रनित्य सांसारिक विषय-

इस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें मधाईकी भगवद्गक्तिकी दूर-दूर-तक ख्याति हो गयी। लोग उसके पुराने पापोंको ही नहीं भूल गये, किन्तु उसके पुराने मधाई नामका भी छोगोंको समरण नहीं रहा । मधाई अब 'ब्रह्मचारी' के नामसे प्रसिद्ध हो गये । अहा, भगवद्धक्तिमें कितनी भारी अमरता है ? भगवन्नाम पापोंके क्षय करनेकी कैसी अचूक ओषधि है ! इस रसायनके पान करनेसे पापी-से-पापी भी पुण्यात्मा वन सकता है । नवद्वीपमें 'मधाई-घाट' आजतक भी उस महामहिम परम भागवत मधाईके नामको अमर बनाता हुआ भगवान्के इस आग्रासन-वाक्यका उच खरसे निर्धोप कर रहा है-

> अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ (श्रीगीसा ६।३०)

चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसने चाहे सभी पापोंका अन्त ही क्यों न कर डाला हो, वह भी यदि अनन्य होकर---और सभी आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरेमें ही मन लगाकर मेरा ही स्मरण-ध्यान करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही समझना चाहिये । क्योंकि उसकी भलीभाँति मुझमें ही स्थिति हो चुकी है।

-3-765 BULLOKE

सुखोंमें ही निमन्न रहकर मनके रथपर सवार होकर विषय-बाजारमें विहार करता रहता है, ऐसे अमक्तके समीप महत्युरुपोंके-से गुण कहाँ रह सकते हैं ?

## सज्जन-भाव

रुष्णां छिन्धि भज क्षमां जिह मदं पापे रितं मा कथाः सत्यं ब्रूह्मनुयाहि साधुपद्वीं सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान्मानय विद्विपोप्यनुनय प्रख्यापय स्वान्गुणान् कीर्ति पालय दुःस्विते कुरु द्यामेतत्सतां लक्षणम्॥

(भर्षःहरि॰ नी॰ श॰ ७५)

महाप्रभु गौराङ्गदेवमें भगवत्-भावकी भावना तो उनके कितिपय अन्तरङ्ग भक्त ही रखते थे, किन्तु उन्हें परम भागवत वैष्णव विद्वान् और गुणवान् सज्जन पुरुप तो सभी लोग समझते थे। उनके सद्गुणोंके सभी प्रशंसक थे। जिन लोगोंका अकारण ईष्पी करना ही स्वभाव होता है, ऐसे खल पुरुप तो ब्रह्माजीकी भी बुराई करनेसे नहीं चूकते। ऐसे मिलन-प्रकृतिके निन्दक खलोंको छोड़कर अन्य सभी प्रकारके लोग प्रभुके उत्तम गुणोंके ही कारण उनपर आसक्त थे। उन्होंने अपने जीवनमें

क तृष्णाका छेदन करों, चमाको धारण करों, मदका परित्याग करों, पापोंमें प्रीति कभी मत करों, सत्य भाषण करों, साधु पुरुपोंकी मर्यादा- का पालन करों, ज्ञानी और कियावान् पुरुपोंका सदा सत्सक्त करों, मानय पुरुपोंका आदर करों, जो तुम्हारे साथ विद्वेष करें उनके साथ भी सद्- व्यवहार ही करों। अपने सद्आचरणोंद्वारा छोगोंके प्रेमके भाजन बनों, अपनी कीर्तिकी सदा रचा करों और दीन-दुख्योंपर द्या करों—वस, ये ही सजन पुरुपोंके ज्ञाण हैं। अर्थात् जिनके जीवनमें ये ११ गुण पाये जाय, वे ही सजन हैं।

किसी भी शास्त-मर्यादाका उल्लं नहीं किया। सर्वसमर्थ होनेपर भी वे सभी लौकिक तथा वैदिक कियाओंको खयं करते थे और लोगोंको भी उनके लिये प्रोत्साहित करते थे, किन्तु वे किलकालमें श्रीमगवन्नामको ही मुख्य समझते थे और सभी कर्मोंको गौण मानते हुए भी उन्होंने गाईस्थ्य-जीवनमें न तो खयं ही उन सबका परिलाग किया और न कभी उनका खण्डन ही किया। वे खयं दोनों कालोंकी सन्ध्या, तर्पण, पितृश्राद्ध, पर्व, उत्सव, तीर्थ, व्रत एवं वैदिक संस्कारोंको करते तथा मानते थे, उन्होंने अपने आचरणों और चेष्टाओंद्वारा भी इन सबकी कहीं उपेक्षा नहीं की। श्रीवास, अद्देताचार्य, मुरारी ग्राप्त, रमाई पण्डित, चन्द्रशेखर आचार्य आदि उनके सभी अन्तरङ्ग भक्त भी परम भागवत होते हुए इन सभी मर्यादाओंका पालन करते थे।

भावावेशके समयको छोड़कर वे कभी भी किसीके सामने अपनी बड़ाईकी कोई वात नहीं कहते थे। अपनेसे बड़ोंके सामने वे सदा नम्न ही बने रहते। श्रीवास, नन्दनाचार्य, चन्द्र-शेखराचार्य, अद्वैताचार्य आदि अपने सभी भक्तोंको वे बृद्ध समझकर पहिलेसे प्रणाम करते थे।

संसारका एक नियम होता है, कि किसी एक ही वस्तुके जब बहुत-से इच्छुक होते हैं, तो वे परस्परमें विद्वेष करने लगते हैं। हमें उस अपनी इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेकी तिनक भी आशा चाहे न हो तो भी हम उसके दूसरे इच्छुकोंसे अकारण द्वेष करने लगेंगे, ऐसा खाभाविक नियम है। संसारमें इन्द्रियोंके भोग्य-पदार्थोंकी और कीर्तिकी सभीको इच्छा रहती है। इसी-लिये जिनके पास इन्द्रियोंके भोग्य-पदार्थोंकी प्रचुरता होती है और जिनकी संसारमें कीर्ति होने छगती है, उनसे छोग खाभा-विक ही द्वेष-सा करने लगते हैं। सज्जन पुरुष तो सुखी लोगोंके प्रति मैत्री, दुखियोंके प्रति करुणा, पुण्यवानोंके प्रति प्रसन्तता और पापियोंके प्रति उपेक्षाके मान रखते हैं, सर्वसाधारण छोग धनिकों और प्रतिष्ठितोंके प्रति उदासीन-से वने रहते हैं और अधिकांश दुष्ट-प्रकृतिके छोग तो सदा धनी-मानी सज्जनोंकी निन्दा ही करते रहते हैं। जहाँ चार छोगोंने किसीकी प्रशंसा न्ती, बस, उसी समय उनकी अन्दर छिपी हुई ईर्ष्या भभक उठती है और वे झूठी-सची वार्तोंको फैलाकर जनतामें उनकी निन्दा करना आरम्भ कर देते हैं। ऐसे निन्दकोंके दलसे अवतारी पुरुष भी नहीं बचने पाये हैं। गौराङ्ग महाप्रभुकी भी बढ़ती हुई कीर्ति और उनके चारों ओर जनतामें फैले हुए यश-सौरमसे क्षुमित होकर निन्दक लोग उनकी भाँति-भाँतिसे निन्दा करने लगे। कोई तो उन्हें वाममार्गी बताता, कोई उन्हें ढोंगी कहकर अपने हृदयकी कालिमाको प्रकट करता और कोई-कोई तो उन्हें भूर्त और वाजीगरतक कह देता । प्रमु सबकी सुनते और हँस देते। उन्होंने कभी अपने निन्दकोंकी किसी वातका विरोध नहीं किया। उल्टे वे खयं निन्दकोंकी प्रशंसा ही करते रहते । उनकी सहनशीलता और विद्वेष करनेवालोंके प्रति भी करुण।के मार्वोका पता नीचेकी दो घटनाओंसे मछीभाँति पाठकोंको लग जायगा ।

यह तो पाठकोंको पता ही है, कि श्रीवास पण्डितके घर संकीर्तन सदा किवाड़ वन्द करके ही होता था। सालभरतक सदा इसी तरह संकीर्तन होता रहा । बहुत-से विद्वेषी और तमास-बीन देखने आते और किवाड़ोंको वन्द देखकर संकीर्तनकी निन्दा करते हुए छौट जाते । उन्हीं ईर्ष्या रखनेवाले विद्वेषियोंमें गोपाल चापाल नामका एक क्षुद्र प्रकृतिका ब्राह्मण था । वह प्रभु-की बढ़ती हुई कीर्तिसे क्षुभित-सा हो उठा, उसने संकीर्तनको बदनाम करनेका अपने मनमें निश्चय किया। एक दिन रात्रिमें वह श्री-वास पण्डितके द्वारपर पहुँचा । उस समय द्वार बन्द था और भीतर संकीर्तन हो रहा था। चापालने द्वारके सामने थोड़ी-सी जगह छीपकर वहाँ चण्डीकी पूजाकी सभी सामग्री रख दी । एक हाँडीमें लाल, पीली, काली बिन्दी लगाकर उसको सामग्रीके समीप रख दिया। एक शराबका पात्र तथा एक पात्रमें मांस भी रख दिया। यह सन रखकर वह चला गया। दूसरे दिन जन संकीर्तन करके :मक्त निकले तो उन्होंने चण्डीपूजनकी सभी सामग्री देखी। खळोंका भी दल आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरेको सुनाकर कहने छगे-- 'हम तो पहिले ही जानते थे, ये रात्रिमें किवाइ बन्द करके और स्नियोंको साथ छैकर जोर-जोरसे तो हरिध्वनि करते हैं और भीतर-ही-भीतर वाममार्गकी पद्धतिसे मैरवी-चक्रका पूजन करते हैं। ये सामने कालीकी पूजाकी सामग्री प्रत्यक्ष ही देख लो । जो लोग सज्जन थे, वे समझ गये, कि, यह किसी धूर्तका कर्तव्य है। सभी एक खरसे ऐसा करने-चाळे घूर्तकी निन्दा करने छगे । श्रीवास ताली पीट-पीटकर हँसने

लगे और लोगोंसे कहने लगे—'देखों भाई, हम रात्रिमें ऐसे ही चण्डी-पूजा किया करते हैं। मद्रपुरुषोंको आज स्पष्ट ही ज्ञात हो गया।' मक्तोंने उस सभी सामानको उठाकर दूर फेंक दिया और उस स्थानको गोमयसे लीपकर और गङ्गाजल छिड़ककर शुद्ध किया।

दूसरे ही दिन छोगोंने देखा गोपाछ चापाछके सम्पूर्ण शरीरमें गिलत कुछ हो गया है। उसके सम्पूर्ण शरीरमेंसे पीन वहने छगा। इतनेपर भी घाव खुजाते थे, खुजछीके कारण वह हाय-हाय करके सदा चिछाता रहता था। नगरके छोगोंने उसे मुहछेमेंसे निकाछ दिया, क्योंकि कुछ छूतकी वीमारी होती है, वह बेचारा गङ्गाजीके किनारे एक नीमके पेड़के नीचे पड़ा रहता था। एक दिन प्रभुको देखकर उसने दीन-भावसे कहा—'प्रभो! मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। क्या मेरे इस अपराधको तुम क्षमा नहीं कर सकते ? तुम जगत्का उद्धार कर रहे हो, इस पापीका भी उद्धार करो। गाँव-नातेसे तुम मेरे भानजे छगते हो, अपने इस दीन-हीन मामाके ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते ? मैं बहुत दुखी हूँ। प्रभो! मेरा दु:ख दूर करो।

प्रभुने कहा—'कुछ भी हो, मैं अपने अपराधीको तो क्षमा कर सकता हूँ, किन्तु तुमने श्रीवास पण्डितका अपराध किया है। इसलिये तुम्हें क्षमा करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है।' बेचारा चुप हो गया और अपनी नीचता तथा दुष्टताका फल कुष्ठके दु:खसे दुखी होकर वेदनाके सहित भोगता रहा। योड़े दिनोंके पश्चात् जब प्रभु संन्यास ठेकर कुलियामें आये और यह कुष्ठी फिर इनके शरणापन हुआ तब इन्होंने उसे श्रीवास पण्डितके पास मेज दिया। श्रीवास पण्डितने कहा—'मुझे तो इनसे पहिले भी कभी द्वेप नहीं या और अब भी नहीं है, यदि प्रभुने इन्हें क्षमा कर दिया है, तो ये अब दु:खसे मुक्त हो ही गये।' देखते-ही-देखते उसका सम्पूर्ण शरीर नीरोग हो गया।

इसी प्रकार एक दिन एक और ब्राह्मण संकीर्तन देखनेके लिये आया । जब उसने किवाडोंको भीतरसे वन्द देखा तब तो वह क्रोधके मारे आगववूला हो गया और कीर्तनवार्लोंको खरी-खोटी सुनाता हुआ अपने घर छौट गया । दूसरे दिन गङ्गा-जीके घाटपर जब उसने प्रभुको भक्तोंके सहित स्नान करते देखा तव तो उसने क्रोधमें भरकर प्रमुसे कहा-- 'तुम्हें अपने कीर्तन-का बड़ा अभिमान है। दस-बीस भोले-भाले लोगोंको कठपुतलियों-की तरह हाथके इशारेसे नचाते रहते हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं इससे तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, कि जिस संसारी झुखके मदमें तुम इतने भूछे हुए हो, वह तुम्हारा संसारी स्रख शीघ्र ही नष्ट हो जाय।' ब्राह्मणके ऐसे वाक्योंको सुनकर सभी भक्त आश्चर्यके साथ उस ब्राह्मणके मुख-की ओर देखने लगे। कुछ छोगोंको थोडा क्रोध भी आ गया, प्रभुने उन सबको रोकते हुए हँसकर उन ब्राह्मण देवतासे कहा-'विप्रदेव ! आपके चरणोंमें में प्रणाम करता हूँ । आपका आफ मुझे सहर्ष स्वीकार है।'

् कुछ देरके पश्चात् ब्राह्मणका क्रोध शान्त हो गया। तब उसने अपने वाक्योंपर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए विनीत भावसे कहा—'प्रभो ! मैंने क्रोधके वशीभूत होकर आपसे ऐसे कुवाक्य कह दिये। आप मेरे अपराधको क्षमा करें।'

प्रभुने उसे आश्वासन देते हुए कहा—'विप्रवर! आपने मेरा कुछ भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझसे कोई कुवाक्य ही कहा। आपने शाप न देकर यह तो मुझे वरदान ही दिया है। श्रीकृष्ण-प्राप्तिमें संसारी-मुख ही तो वन्धनके प्रधान कारण हैं। आपने मुझे उनसे मुक्त होनेका जो वरदान प्रदान कर दिया, इससे मेरा कल्याण ही होगा। आप इसके लिये कुछ भी चिन्ता न करें।' ऐसा कहकर प्रभुने उस ब्राह्मणको प्रेम-पूर्वक आलिंगन किया और वे भक्तोंके सहित अपने स्थानको चले आये। इसीका नाम है विद्वेष करनेवालोंके प्रति भी शुद्ध माव रखना। ऐसा व्यवहार महाप्रभु-जैसे महापुरुषोंके ही द्वारा सम्भव भी हो सकता है।

महाप्रभुक्ती नम्नता बड़ी ही अलैकिक थी। वे रास्तेमें कैसे भी चलें, स्नियोंसे कभी दृष्टि भी नहीं मिलाते थे। वड़े लोगोंसे सदा दीनता और सम्मानके सहित भाषण करते थे। भावावेशके समय तो वे अपने खरूपको ही भूल जाते थे। भावावेशके अतिरिक्त समयमें यदि उनकी कोई पूजा या चरण-वन्दना करता तो वे उससे बहुत अधिक असन्तुष्ट होते। भावावेशके अनन्तर यदि कोई कहता कि हमें आपके दुर्गारूपमें, कृष्णरूपमें, रामरूपमें अथवा वलदेव, वामन, नृसिंहके रूपमें दर्शन क्यों हुए ये तो आप कह देते—'तुम सदा उसी रूपका चिन्तन करते रहते हो। तुम्हारे इष्टदेवमें सभी सामर्थ्य है, वह जिसके शरीरमें भी चाहें प्रवेश होकर तुम्हें दर्शन दे जायँ। इसमें तुम्हारी भावना ही प्रधान कारण है। तुम्हें अपनी शुद्ध भावनासे ही ऐसे रूपोंके दर्शन होते हैं।'

एक वार ये भक्तोंके सिहत लेटे हुए थे कि एक ब्राह्मणीने आकर इनके चरणोंमें अपना मस्तक रखकर इन्हें भिक्त-भावसे प्रणाम किया। ब्राह्मणीको अपने चरणोंमें मस्तक रखते देखकर इन्हें बड़ा दुःख हुआ और उसी समय दौड़कर गङ्गाजीमें कूद पड़े। सभी भक्त इन्हें इस प्रकार गङ्गाजीमें कूदते देखकर हाहाकार करने लगे। शचीमाता छाती पीट-पीटकर रुदन करने लगी। उसी समय नित्यानन्दजी और हरिदास भी प्रभुके साथ गङ्गाजीमें कूद पड़े और इन्हें निकालकर किनारेपर लाये।

इस प्रकार ये अपने जीवनको रागद्देषादिसे बचाते हुए क्षमा-को घारण करते हुए, अभिमानसे रहित होकर, पापियोंके साथ भी प्रेमका वर्ताव करते हुए तथा विद्वेषियोंसे भी सुन्दर व्यवहार करते हुए अपनी सज्जनता, सहदयता, सहनशीलता और सच्चरित्रतासे भक्तोंके लिये एक उच्चादर्शका पाठ पढ़ाते हुए अपने आचरणोंद्वारा सबको आनन्दित करने लगे।

## श्रीकृष्ण-लीलाभिनय

किविद् रुद्ति वैकुएठचिन्ताशबळचेतनः।
किविद् हसित तिचिन्ताहाद उद्गायित किचित्॥
नदित किचिदुत्कएठो विळजो नृत्यित किचित्।
किचित् तद्भावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार ह॥
(श्रीमद्रा० ७। ४। ३९-४०)

यदि एक शब्दमें कोई हमसे भक्तकी परिमाण पूछे तो हम उसके सामने 'छोकवाहा' इसी शब्दको उपस्थित कर देंगे। इस एक ही शब्दमें भक्त-जीवनकी, भक्ति-मार्गके पित्रत्र पयके पियक-की पूरी परिमाणा परिलक्षित हो जाती है। भक्तोंके सभी कार्य अनोखे ही होते हैं। उन्हें लोककी परवा नहीं। वालकों-की माँति वे सदा आनन्दमें मस्त रहते हैं, उन्हें रोनेमें भी मजा आता है और हँसनेमें भी आनन्द आता है। वे अपने

<sup>#</sup> भगवत्-प्रेममें पागल हुए भक्तकी दशाका वर्णन करते हैं—कमी तो भगवत्-चिन्तनसे उसका हृदय क्षुव्ध-सा हो उठता है और भगवान्के वियोग-जन्य दुःखके सरणसे वह रोने लगता है। कभी भगवत्-चिन्तनसे प्रसन्न होकर उनके रूप-सुधाका पान करते-करते हँसने लगता है, कभी जोरोंसे भगवन्नामों और गुणोंका गान करने लगता है। कभी उसकण्ठाके सिहत हुंकार मारने लगता है, कभी निखंज हो कर नृत्य करने लगता है और कभी-कभी वह ईश्वर-चिन्तनमें अत्यन्त ही लवलीन होनेपर तन्मय होकर अपने आप भी भगवान्की लीलाओंका श्रमुकरण करने लगता है।

प्रियतमकी स्मृतिमें सदा वेसुध-से बने रहते हैं। जिस समय उन्हें कोई उनके प्यारे प्रीतमकी दो-चार उलटी-सीधी वार्ते सुना दे, अहा, तब तो उनके आनन्दका कहना ही क्या है ! उस समय तो उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें सभी सास्विक भावोंका उदय हो जाता है। यथार्थ स्थितिका पता तो उसी समय लगता है। आइये प्रेमावतार श्रीचैतन्यके शरीरमें सभी मक्तोंके लक्षणोंका दर्शन करें।

एक दिन श्रीवास पण्डितके घरमें प्रभुने भावावेशमें आकर 'वंशी वंशी' कहकर अपनी वही पुरानी वाँसकी वाँसुरी माँगी। कुछ हँसते हुए श्रीवास पण्डितने कहा-- 'यहाँ वाँसुरी कहाँ ? आपकी बाँसुरीको तो गोपिकाएँ हर ले गयीं।' वस इतना सुनना था, कि प्रभु प्रेममें विद्वल हो गये, उनके सम्पूर्ण अङ्गोमें सात्त्रिक भावोंका उदीपन होने लगा । वे गद्गद कण्ठसे वार-वार श्रीवास पण्डितसे कहते—'हाँ, सुनाओ। कुछ सुनाओ। वशीकी लीला सुनाते क्यों नहीं ? उस वेचारी पोले वाँसकी वाँस्रुरीने उन गोपिकाओंका क्या विगाड़ा था, जिससे वे उसे हर ले गयीं ! पण्डित ! तुम मुझे उस कथा-प्रसङ्गको सुनाओ ।' प्रभुको इस प्रकार आग्रह करते देखकर श्रीवास कहने लगे--- 'आश्विनका महीना था, शरद्-ऋतु थी। भगवान् निशानाय अपने सम्पूर्ण कलाओंसे उदित होकर आकाश-मण्डलको आलोकमय वना रहे थे । प्रकृति शान्त थी, विहँगवृन्द अपने-अपने घोंसलोंमें पड़े शयन कर रहे थे। वृन्दावनकी निकुञ्जोंमें स्तन्धता छायी हुई थी। रजनीकी नीरवताका नारा करती हुई यमुना अपने नीले रंगके जलके साथ हुंकार करती हुई धीरे-धीरे

वह रही थी। उसी समय मोहनकी मनोहर मुरलीकी सुरीली तान गोपिकाओंके कानोंमें पड़ी।

वस, इतना सुनना था, कि प्रमु पछाड़ खाकर भूमिपर गिर पड़े और आँखोंसे अविरल अश्रु वहाते हुए श्रीवास पण्डित-से कहने लगे—'हाँ फिर! फिर क्या हुआ? आगे कहो! कहते क्यों नहीं! मेरे तो प्राण उस मुरलीकी सुरीली तानको सुननेके लिये लालायित हो रहे हैं।'

श्रीवास फिर कहने लगे—'उस मुरलीकी ध्वनि जिसकें कानोंमें पड़ी, जिसने वह मनमोहनी तान सुनी, वही वेसुध हो गयी। सभी अकी-सी, जकी-सी, भूली-सी, भटकी-सी हो गयीं। उन्हें तन-वदनकी तनिक भी सुधि न रही। उस समय—

> निशम्य गीतं तद्नंगवर्धनं व्यक्तियः कृष्णगृहीतमानसाः। आजग्मुरन्योऽन्यमलक्षितोद्यमाः

> > स यत्र कान्तो जवलोलकुर्डलाः॥ (श्रीमद्रा० १०।२६।४)

उस अनङ्गवर्धन करनेवाले मुरलीके मनोहर गानको सुन-कर, जिनके मनको श्रीकृष्णने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी उन गोकुलकी गोपियोंने सापत्न्य-भावसे अपने आनेके उद्योगको एक दूसरीपर प्रकट नहीं किया । वे श्रीकृष्णकी उस जगत्-मोहन तानके अधीन हुई जिधरसे वह ध्विन सुनायी पड़ी थी उसीको लक्ष्य करके जैसे बैठी हुई थीं वैसे ही उठकर चल दीं। उस समय जानेकी शीघ्रताके कारण उनके कानोंके हिलते हुए कमनीय कुण्डल बड़े ही सुन्दर माञ्चम पड़ते थे।

'जो गौ दुह रही थी वह दुहनीको वहीं पटककर चल दी, जिन्होंने दुहनेके लिये वछड़ा छोड़ दिया था, उन्हें उसे बाँधने-तककी भी सुध न रही । जो दूध औटा रही थीं वे उसे उफनता हुआ ही छोड़कर चल दीं । माता पुत्रोंको फेंककर, पत्नी पतियों-की गोदमेंसे निकलकर, वहनें भाइयोंको खिलाते छोड़कर उसी ओरको दौड़ने लगीं।' श्रीवास कहते जाते थे, प्रमु भावावेशमें सुनते जाते थे। दोनों ही वेसुध थे। इस प्रकार श्रीकृष्ण-कथा कहते-कहते ही सम्पूर्ण रात्रि वीत गयी । भगवान् भुवनभास्कर भी घरके दूसरी ओर छिपकर इन छीछाओंका आखादन करने लगे। सूर्यके प्रकाशको देखकर प्रभुको कुछ वाह्य-ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रेमपूर्वक श्रीवास पण्डितका जोरोंसे आलिंगन करते हुए कहा-- 'पण्डितजी ! आज आपने हुमें देवदुर्लभ रसका आखादन कराया। आज आपके श्रीमुखसे श्रीकृष्ण-लीलाओंके श्रवणसे में कृतकृत्य हो गया।' इतना कहकर प्रभु निस्पकर्म-से निवृत्त होनेके लिये चले गये।

दूसरे दिन प्रभुने सभी भक्तोंके सिहत परामर्श किया कि सभी भक्त मिलकर श्रीकृष्ण-लीलाका अभिनय करें। स्थानका प्रश्न उठनेपर प्रभुने खयं अपने मौसा पं० चन्द्रशेखर आचार्य-रत्नका घर बता दिया। सभी भक्तोंको वह स्थान बहुत ही अनुकूछ प्रतीत हुआ | वह घर भी बड़ा था और वहाँपर सभी भक्तोंकी श्रियाँ भी बिना किसी सङ्कोचके जा-आ सकती थीं । भक्तोंके यह पूछनेपर कि कौन-सी छीछा होगी और किस-किस-को किस-किस पात्रका अभिनय करना होगा, इसके उत्तरमें प्रमुने कहा—'इसका अभीसे कोई निश्चय नहीं । वस, यही निश्चय है, कि छीछा होगी और पात्रोंके छिये आपसमें चुन छो । पात्रोंके पाठका कोई निश्चय नहीं है । उस समय जिसे जिसका माव आ जाय, वह उसी भावमें अपने विचारोंको प्रकट करे । अभीसे निश्चय करनेपर तो बनावटी छीछा हो जायगी । उस समय जैसी भी जिसे खामाविक स्फरणा हो । यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए । प्रमुके अन्तरङ्ग भक्तोंको तो अनुभव होने छगा मानो कछ वे प्रत्यक्ष वृन्दावन-छीछोके दर्शन करेंगे ।

प्रमुने उसी समय पात्रोंका निर्णय किया । पात्रोंके चुननेमें भक्तोंमें खूव हँसी-दिल्लगी होती रही । सबसे पहिले नाटक
करानेवाले सूत्रधारका प्रश्न उठा । एक भक्तने कहा—'सूत्रधार
तो कोई ऐसा मोटा-ताजा होना चाहिये जो जरूरत पड़नेपर
मार भी सह सके । क्योंकि सूत्रधारको ही सबकी रेख-देख
रखनी होती है ।' यह सुनकर नित्यानन्दजी बोल उठे—'तो इस
कामको हरिदासजीके सुपर्द किया जावे । ये मार खानेमें भी
खूव प्रवीण हैं ।' सभी भक्त हँसने लगे, प्रभुने भी नित्यानन्दजीकी वातका समर्थन किया । फिर प्रभु खयं ही कहने लगे—
'नाग्दजीके लिये तो किसी दूसरेकी जरूरत ही नहीं । साक्षात्

नारदावतार श्रीवास पण्डित उपस्थित हैं ही।' इसी समय एक भक्त धीरेसे बोळ उठा—'नारदो कलहप्रियः' 'नारदजी तो छड़ाई-झगड़ा पसन्द करनेवाले हैं।' इसपर हँसते हुए अद्वैताचार्यने कहा—'ये नारद मगवान् इससे अधिक और कलह क्या करावें? आज नवदीपमें जो इतना कोलाहल और हो-हल्ला मच रहा है, इसके आदिकारण तो ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही हैं।' इतनेमें ही मुरारी बोळ उठे—'अजी, नारदजीको एक चेला भी तो चाहिये, यदि नारदजी पसन्द करें तो मैं इनका चेला वन जाऊँ।'

यह सुनकर गदाधर बोले—'नारदजीके पेटमें कुछ दर्द तो हो ही नहीं गया है, जो हिंगाष्टक-चूर्णके लिये वैद्यको चेला बनावें । उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिये। तुम ठहरे गृहस्थी। तुम्हें लेकर नारदजी क्या करेंगे ! उनके चेला तो नीलाम्बर ब्रह्मचारी बने ही बनाये हैं।'

प्रभुने मुस्तराते हुए कहा—'भुवनमोहिनी लक्ष्मीदेवीका अभिनय हम करेंगे। किन्तु हमारी सखी लिलता कौन बनेगी?' इसपर पुण्डरीक विद्यानिधि वोल उठे—'प्रभुकी लिलता तो सदा प्रभुके साथ छायाकी तरह रहती ही हैं। ये गदाधरीजी ही तो लिलता सखी हैं।' इसपर सभी भक्तोंने एक स्वरमें कहा—'ठीक है, जैसी अँगूठी वैसा ही उसमें नग जड़ा गया है।' इसपर प्रभु हँसकर कहने लगे—'तव बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई-की भी हमें जरूरत थी सो उसके लिये श्रीपाद नित्यानन्दजी हैं ही।' इतनेमें ही अधीर होकर अहैताचार्य बोल उठे—'प्रभो! हमें

एकदम मुला ही दिया क्या ? अभिनयमें क्या बूढ़े कुछ न कर सकेंगे।

हँसते हुए प्रभुने कहा—'आपको जो बूढ़ा वताता है, उसकी बुद्धि स्वयं वूढ़ी हो गयी है। आप तो भक्तोंके सिरमौर हैं । दान छेनेवाछे वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण तो आप ही वनेंगे।' यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए । सभीने अपना-अपना कार्य प्रभुसे पूछा । बुद्धिमन्तखाँ और सदाशिवके जिम्मे रङ्ग-मञ्ज तैयार करनेका काम सौंपा गया। बुद्धिमन्तखाँ जमींदार और धनवान् थे, वे भाँति-भाँतिके साज-वाजके सामान आचार्य-रत्नके घर छे आये । एक ऊँचे चवूतरापर रङ्ग-मञ्च वनाया गया। दायीं ओर स्त्रियोंके बैठनेकी जगह बनायी गयी और सामने पुरुषोंके लिये । नियत समयपर सभी भक्तोंकी खियाँ आचार्यरतके घर आ गर्यी । मालिनीदेवी और श्रीविष्णुप्रियाके सहित राचीमाता भी नाट्याभिनयको देखनेके लिये आ गयीं। सभी भक्त ऋपराः इकहे हो गये। सभी भक्तोंके आ जानेपर किवाइ बन्द कर दिये गये और छीला-अभिनय आरम्भ हुआ ।

भीतर बैठे हुए आचार्य वासुदेव पात्रोंको रङ्ग-मञ्चपर भेजने-के लिये सजा रहे थे। इधर पर्दा गिरा। सबसे पहिले मङ्गला-चरण हुआ। अभिनयमें गायन करनेके लिये पाँच आदंमी नियुक्त थे। पुण्डरीक विद्यानिधि, चन्द्रशेखर आचार्यरत और श्रीवास पण्डितके रमाई आदि तीनों भाई। विद्यानिधिका कण्ठ बड़ा ही मधुर था। वे पहिले गाते थे उनके खरमें ये चारों अपना स्वर मिलाते थे। विद्यानिधिने सर्वप्रथम अपने कोमल कण्ठसे इस रलोकका गायन किया—

जयित जननिवासो देवकीजनमवादो

यदुवरपरिपत्स्वैदों भिरस्यन्नधर्मम् ।
स्थिरचरवृजिनद्यः सुस्थितः श्रीमुखेन

वजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्॥ ॥

इसके अनन्तर एक और रहोक मङ्गलाचरणमें गाया गया, तब सूत्रधार रङ्ग-मञ्चपर आया । नाटकके पूर्व सूत्रधार आकर पहिले नाटककी प्रस्तावना करता है, वह अपने किसी साथीसे वातों-ही-वातोंमें अपना अभिप्राय प्रकट कर देता है, जिसपर वह अपना अभिप्राय प्रकट करता है, उसे परिपार्श्वक कहते हैं। सूत्रधार (हरिदास) ने अपने परिपार्श्वक (मुकुन्द) के सहित रङ्ग-मञ्चपर प्रवेश किया । उस समय दर्शकोंमें कोई भी हरिदास-जीको नहीं पहिचान सकते थे। उनकी छोटी-छोटी दाढ़ोंके ऊपर सुन्दर पाग वँधी हुई थी, वे एक वहुत लम्बा-सा अंगरखा पहिने हुए थे और कन्धेपर बहुत लम्बी छड़ी रखी हुई थी।

क्ष नो सब नीवोंका श्राश्रय हैं, जिन्होंने कहनेमात्रको देवकीके गर्भसे जन्म लिया, जिन्होंने सेवकसमान श्राज्ञाकारी बढ़े-बढ़े बढुश्रेष्ठोंके साथ श्रपने बाहुबलसे श्रधर्मका संहार किया, जो चराचर नगत्के दुःखको दूर करनेवाले हैं, जिनके सुन्दर हास्य-शोभित श्रीमुखको देखकर बज-बालाओंके हृदयमें कामोद्दीपन हुश्रा करता था, उन श्रीकृष्णको तय हो।

आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करनेवाली रंगभूमिको प्रणाम किया और दो सुन्दर पुष्पोंसे उसकी पूजा करते हुए प्रार्थना करने छगे—'हे रंगभूमि! तुम आज साक्षात् वृन्दावन ही बन जाओ ।' इसके अनन्तर चारों ओर देखते हुए दर्शकों-' की ओर हाथ मटकाते हुए वे कहने छगे-- 'बड़ी आपत्ति है, यह नाटक करनेका काम भी कितना खराव है। सभीके मनको प्रसन्न करना होता है। कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर दें, उसकी पूर्ति करनी ही होगी। आज ब्रह्मावावाकी सभामें उन्हें प्रणाम करने गया था । रास्तेमें नारदबाबा ही मिल गये । मुझसे कहने लगे-भाई ! तुम खूब मिले। हमारी बहुत दिनोंसे प्रबल इच्छा थी, कि कभी वृन्दावनकी श्रीकृष्णकी छीलाको देखें। कल तुम हमें श्रीकृष्णलीला दिखाओ ।' नारदबावा भी अजीव हैं। भला मैं वृन्दा-वनकी परम गोप्य रहस्यलीलाओंका प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर सकता हूँ १ परिपार्श्वक इस बातको सुनकर (आश्चर्य प्रकट करते हुए ) कहने लगा—'महाशय! आप आज कुछ नशा-पत्ता तो करके नहीं आ रहे हैं ! माछूम पड़ता है, मीठी विजया कुछ अधिक चढ़ा गये हो। तभी तो ऐसी भूळी-भूळी बातें कर रहे हो? भला, नारद-जैसे ब्रह्मज्ञानी, जितेन्द्रिय और आत्माराम मुनि श्री-कृष्णकी श्रृंगारी लीलाओंके देखनेकी इच्छा प्रकट करें यह तो आप एकदम असम्भव बात कह रहे हैं।'

सूत्रधार (हरिदास)—'वाह साहन! माछ्म पड़ता है, आप शास्त्रोंके ज्ञानसे एकदम कोरे ही हैं। श्रीमद्भागवतमें क्या लिखा है, कुछ खबर भी है ? भगवान्के लीलागुणोंमें यही तो एक भारी विशेषता है, कि मोक्ष-पदवीपर पहुँचे हुए आत्माराम मुनितक उनमें भक्ति करते हैं । \*

परिपार्श्वक—अच्छे आत्माराम हैं, मायासे रहित होनेपर भी मायिक लीलाओंके देखनेकी इच्छा करते रहते हैं।

सू०—तुम तो निरे घोंघावसन्त हो। मला, मगवान्की लीलाएँ मायिक कैसे हो सकती हैं ! वे तो अप्राकृतिक हैं। उनमें तो मायाका लेश भी नहीं।

परि०-क्यों जी, मायाके बिना तो कोई किया हो ही नहीं सकती, ऐसा हमने शास्त्रज्ञोंके मुखसे सुना है।

सू०—'वस, घुना ही है, विचारा नहीं। विचारते तो इस प्रकार गुड़-गोवरको मिलाकर एक न कर देते। यह बात मनुष्योंकी क्रियाके सम्बन्धमें है, जो मायाबद्ध जीव हैं। भगवान् तो मायापित हैं। माया तो उनकी दासी है। वह उनके इशारेसे नाचती है। उनकी सभी लीलाएँ अप्राकृतिक, विना प्रयोजनके केवल भक्तोंके आनन्दके ही निमित्त होती हैं।'

शरि॰ — (कुछ विस्मयके साथ ) हाँ, ऐसी बात है ! तब तो नारदजी भले ही देखें । खूब ठाठसे दिखाओ । सालभरतक ऐसी तैयारी करो, कि नारदजी भी खुश हो जायँ । उन्हें ब्रह्म- लोकसे आनेमें अभी दस-बीस वर्ष तो लग ही जायँगे।

आत्मारामाश्र मुनयो निप्र'न्या अप्युरुक्रमे ।
 कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुर्णो हरिः ॥

सू०—तुम तो एकदम अकलके पीछे डंडा लिये ही फिरते रहते हो । वे देवर्षि ठहरे, संकल्प करते ही जिस लोकमें चाहें पहुँच सकते हैं ?

परि०—मुझे इस बातका क्या पता था, यदि ऐसी बात है, तो अभी छीछाकी तैयारी करता हूँ । हाँ यह तो बताओं किस छीछाका अभिनय करोगे ?

सू०—मुझे तो दानलीला ही सर्वोत्तम जँचती है, तुम्हारी क्या सम्मति है ?

परि०—लीला तो बड़ी सुन्दर है, मुझे भी उसका अभिनय पसन्द है, किन्तु एक बड़ा भारी द्वन्द्व है । अभिनय करनेवाली बालिकाएँ लापता हैं।

सू०--( कुछ विस्मयके साथ ) 'वे कहाँ गयीं ?'

परि०—वे गोपेश्वर शिवका पूजन करने वृन्दावन चली गयी हैं ?

सू०--- तुमने यह एक नयी आफतकी बात सुना दी। अब कैसे काम चलेगा ?

परि०—( जल्दीसे ) आफत काहेकी, मैं अभी जातां हूँ, वात-की-बातमें आता हूँ और उन्हें साथ-ही-साथ लिवाकर लाता हूँ।

सू०—(अन्यमनस्कमावसे) वे सब अभी हैं बची, उनकी उम्र है कची, वैसे ही बिना कहे चली गयीं, न किसीसे कह गयीं, न सुन गयीं । वहाँका पथ है दुर्गम भारी,कहीं फिरैंगी मारी-मारी । साथमें कोई वड़ी-वूढ़ी भी नहीं है ।

परि०—'है क्यों नहीं बड़ाई वूढ़ी कैसी है ?'

सू०—( हँसकर) वूढ़ीको भी पूजनकी खूब सूझी, ऑखोंसे दीखता नहीं। कोई धीरेसे धक्का मार दे तो तीन जगह गिरेगी, उसे रास्तेका क्या होस ?

इतनेहीमें नैपध्यसे वीणाकी आवाज धुनायी दी और बड़े स्वरंके सहित—'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव' यह पद धुनायी दिया। सूत्रधार यह समझकर कि नारदंजी आ गये, जल्दीसे अपने परिपार्श्वक ( मुकुन्द ) के साथ कन्याओंको बुळानेके लिये दौड़े गये। इतनेमें ही क्या देखते हैं, कि हाथमें वीणा लिये हुए पीले वस्त पहिने सफेद दाढ़ीवाले नारदंजी अपने शिष्यके सहित रंग-मझ-पर 'श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव' इस पदको गाते हुए धीरे-धीरे घूम रहे हैं। उस समय श्रीवास नारद-वेशमें इतने मले माळ्म पड़ते थे कि कोई उन्हें पहिचान ही नहीं सकता था कि ये श्रीवास पण्डित हैं। ग्रुक्काम्बर ब्रह्मचारी रामनामी दुपड़ा ओढ़े कमण्डल हाथमें लिये नारदंजीके पीछे-पीछे घूम रहे थे।

खियाँ श्रीवासके इस रूपको देखकर विस्मित हो गयीं। शचीमाताने हँसकर मालिनीदेवीसे पूछा—'क्यों! यही तुम्हारे पित हैं न ?' मालिनीदेवीने कुछ मुस्कराते हुए कहा— 'क्या पता, तुम ही जानो ।'

श्रीवास पण्डितने वेश ही नारदका नहीं वना रखा था, सचमुच उन्हें उस समय नारदमुनिका वास्तविक आवेश हो आया था। उसी आवेशमें आपने अपने साथके शिप्यसे कहा—'ब्रह्मचारी! क्या वात है? यहाँ तो नाटकका कोई रंग-ढंग दिखायी नहीं पड़ता ?' उसी समय सूत्रधारके साथ सुप्रमा-के सहित गोपीवेशमें गदाधरने प्रवेश किया।

इन्हें देखकर नारदजीने पूछा-- 'तुम कौन हो ?'

सुप्रभा ( ब्रह्मानन्द) ने कहा—भगवन् ! हम ग्वालिनी हैं, चृन्दावनमें गोपेश्वर भगवान्के दर्शनके निमित्त जा रही हैं । आप महाराज ! कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं ?

नारदजीने कहा—मैं श्रीकृष्णका एक अत्यन्त ही अकिञ्चन किंकर हूँ, मेरा नाम नारद है ?

'नारद, इतना सुनते ही सुप्रभाके साथ सखीने तथा अन्य समीने देविष नारदको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । गोषी (गदाधर) नारदजीके चरणोंको पकड़कर रोते-रोते कहने छगी—'हे भक्त-भयहारी भगवन् ! जिस श्रीकृष्णने अपना काछा रंग छिपाकर गौर वर्ण धारण कर छिया है, उन अपने प्राणप्यारे प्रियतमके प्रेमकी अधिकारिणी मैं कैसे वन सकूँगी ? यह कहते-कहते गोषी (गदाधर) नारदके पैरोंको पकड़कर जोरोंके साथ रुदन करने लगी। उसके कोमल गोल कपोलोंपरसे अश्रुओंकी घाराओंको वहते देखकर सभी भक्त दर्शक रुदन करने लगे।

नारदजी गोपीको आश्वासन देते हुए कहने छगे—'तुम तो श्रीकृप्णकी प्राणोंसे भी प्यारी सहचरी हो। तुम व्रजमण्डलके घनश्यामकी मनमोहिनी मयूरी हो। तुम्हारे नृत्यको देखकर वे ऊपर रह ही नहीं सकते। उसी क्षण नीचे उतर आवेंगे। तुम अपने मनोहर सुखमय नृत्यसे मेरे संतप्त हृदयको शीतल्ता प्रदान करो।'

गोपी इतना सुननेपर भी रुदन ही करती रही। दूसरी ओर सुप्रभा अपने नृत्यके भावोंसे नारदके मनको सुदित करने लगी। उधर सूत्रधार (हरिदास) भी सुप्रभाके ताल-स्वरमें ताल-स्वर मिलाते हुए कन्धेपर लहु रखकर नृत्य करने लगे। वे सम्पूर्ण ऑगनमें पागलकी तरह घूम-घूमकर 'कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे। कृष्णके भजन विनु खालगे क्या पामरे?' इस पदको गा-गाकर जोरोंसे नाचने लगे। पद गाते-गाते आप बीचमें रुककर इस दोहेको कहते जाते—

> रैंनि गँनाई सोइके, दिवस गँवाया खाय। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाय॥ कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज बावरे! कृष्णके भजन विजु खाउंगे क्या पामरे?

गोपी नारदके चरणोंको छोड़ती ही नहीं थी, सुप्रमा (ब्रह्मानन्द) ने गोपी (गदाधर) से आग्रहपूर्वक कहा— 'सिखि ! पूजनके लिये वड़ी वेला हो गयी है। सभी हमारी प्रतीक्षा-में होंगी, चलो चलें।'

सुप्रभाकी ऐसी वात सुनकर सखीने नारदजीकी चरण-चन्दना की और उनसे जानेकी अनुमित माँगकर सुप्रभाके सिंहत दूसरी ओर चछी गयी । उनके दूसरी ओर चले जानेपर नारदजी अपने ब्रह्मचारीजीसे कहने लगे—'ब्रह्मचारी! चले हम भी चुन्दावनकी ही ओर चलें। वहीं चलकर श्रीकृष्ण भगवान्की मनोहर लीलाओंके दर्शनसे अपने जन्मको सफल करें।'

'जो आज्ञा' कहकर व्रह्मचारी नारदजीके पीछे-पीछे चळने लगा।

घरके भीतर महाप्रभु भुवनमोहिनी लक्ष्मीदेवीका वेप धारण कर रहे थे। उन्होंने अपने सुन्दर कमल्के समान कोमल-युगल चरणोंमें महावर लगाया। उन अरुण रंगके तलुओंमें महावरकी लालमा फीकी-फीकी-सी प्रतीत होने लगी। पैरोंकी उँगलियोंमें आपने छल्ली और छल्ला पहिने, खब्ला, छड़े और झाँझनोंके नीचे सुन्दर घुँघरू वाँघे। कमरमें करधनी वाँघी। एक बहुत ही बिद्या लहुँगा पिहना। हाथोंकी उँगलियोंमें लोटी-छोटी छल्ली और अँगुठेमें वड़ी-सी आरसी पिहनी। गलेमें मोहनमाला, पच-मिया, हार, हमेल तथा अन्य बहुत-सी जड़ाऊ और कीमती मालाएँ धारण की। कानोंमें कर्णक्रल और बाजुओंमें सोनेकी पहुँची पिहनी।

आचार्य वासुदेवने वड़ी ही उत्तमतासे प्रभुके लम्वे-लम्वे घुँघराले वालोंमें सीधी माँग निकाली और पीछेसे वालोंका ज्ड़ा वाँध दिया। वालोंके ज्ड़ेमें मालती, चम्पा और चमेली आदिके बड़ी ही सजावटके साथ फल गूँथ दिये। एक सुन्दर-सी माला ज्ड़ेमें खोंस दी। माँगमें वहुत ही वारीकीसे सिन्दूर भर दिया। माथेपर वहुत छोटी-सी रोलीकी एक गोल विन्दी रख दी। सुगन्धित पान प्रभुके श्रीमुखमें दे दिया। एक बहुत ही पतली कामदार ओढ़नी प्रभुको उदा दी गयी। श्रृंगार करते-करते ही प्रभुको रुक्मिणीका आवेश हो आया। वे श्रीकृष्णके विरहमें रुक्मिणी-भावसे अधीर हो उठे।

रुक्मिणीके पिताकी इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्रीका विवाह श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ करें, किन्तु उनके बड़े पुत्र रुक्मीने रुक्मिणीका विवाह शिशुपालके साथ करनेका निश्चय किया था। इससे रुक्मिणी अधीर हो उठी। वह मन-ही-मन श्रीकृष्णचन्द्रजीको अपना पित वना चुकी थी। उसने मनसे अपना सर्वस्व मगवान् वासुदेवके चरणोंमें समर्पित कर दिया था। वह सोचने लगी—'हाय, वह नराधम शिशुपाल कल बारात सजाकर मेरे पिताकी राजधानीमें आ जायगा। क्या में अपने प्राणप्यारे पितदेवको नहीं पा सकूँगी? मैंने तो अपना सर्वस्व उन्हींके श्रीचरणोंमें समर्पण कर दिया है। वे दीनवत्सल हैं, अशरणशरण हैं, घट-घटकी जाननेवाले हैं। क्या उनसे मेरा भाव हिपा होगा? वे अवश्य ही जानते होंगे। फिर भी उन्हें स्मरण

दिलानेको एक विनयकी पाती तो पठा ही दूँ। फिर आना-न-आना उनके अधीन रहा। या तो इस प्राणहीन शरीरको शिशुपाल ले जायगा, या उसे खाली हाथों ही लौटना पड़ेगा। प्राण रहते तो मैं उस दुष्टके साथ कभी न जाऊँगी। इस शरीरपर तो उन भगवान् वासुदेवका ही अधिकार है। जीवित शरीरका तो वे ही उपभोग कर सकते हैं। यह सोचकर वह अपने प्राणनाथ-के लिये प्रेम-पाती लिखनेको बैठी—

श्रुत्वा गुणान्भुवनसुन्दर श्रुग्वतां ते
निर्विश्य कर्णविवरेर्हरतोऽङ्गृतापम्।
क्षपं दृशां दृशिमतामखिळार्थळामं
त्वय्यच्युताऽऽविशति चित्तमपत्रपं से॥
(श्रीमद्भा० १०। ५२। ३७)

इस प्रकार सात श्लोक लिखकर एक ब्राह्मणके हाथ उसने अपनी वह प्रणयरससे पूर्ण पाती द्वारिकाको भगवान्के पास मिजवायी। महाप्रभु भी उसी तरहसे हाथके नखोंके द्वारा रुक्मिणी-के भावावेशमें अपने प्यारे श्रीकृष्णको प्रेम-पाती-सी लिखने लगे। वे उसी भावसे विल्ल-विल्लकर रुदन करने लगे और रोते-रोते

क हे अन्युत! तुम्हारे त्रिभुवन-सुन्दर स्वरूपकी ख्याति मेरे कर्ण-कहरों द्वारा हृदयमें पहुँच गयी है, उसने पहुँचते ही मेरे हृदयके सभी प्रकारके तापोंको शान्त कर दिया है। क्योंकि तुम्हारे जगन्मोहन रूपमें और श्रापके अचिन्त्य गुणोंमें प्रभाव ही ऐसा है, कि वह देखनेवालों तथा सुननेवालोंके सभी मनोरयोंको पूर्ण कर देते हैं। हे प्रणतपाल! उस ख्यातिके ही सुननेसे मेरा निर्जंज मन तुम्हारेमें आसक्त हो गया है।

उन्हीं भावोंको प्रकट भी करने लगे । कुछ कालके अनन्तर वह भाव शान्त हुआ । वाहर रङ्ग-मञ्चपर भद्दैताचार्य सुप्रभा और गोपीके साथ मधुर भावकी वातें कर रहे थे। हरिदास कन्धेपर ल्ड रखकर 'जागो-जागो' कहकर घूम रहे थे। सभी भक्त प्रेममें विभोर होकर रुदन कर रहे थे। इतनेमें ही जगन्मोहिनी रूपको धारण किये हुए प्रभुने रङ्ग-मञ्जपर प्रवेश किया । प्रभुके आगे बड़ाई-वेशमें नित्यानन्दजी थे। नित्यानन्दजीके कन्धेपर हाथ रखे हुए धीरे-धीरे प्रभु आ रहे थे। प्रभुके उस अद्भुत रूप-लावण्य-युक्त स्वरूपको देखकर सभी भक्त चिकत हो गये। उस समयके प्रभुके रूपका वर्णन करना कविकी प्रतिभाके बाहरकी बात है। सभी इस वातको भूल गये कि, प्रभुने ऐसा रूप बनाया है। भक्त अपनी-अपनी भावनाके अनुसार उस रूपमें पार्वती, सीता, लक्ष्मी, महाकाली तथा रासविहारिणी रसविस्तारिणी श्रीराधिकाजी-के दर्शन करने लगे। जिस प्रकार समुद्र-मन्यनके पश्चात् भगवान्-के भवनमोहिनी रूपको देखकर देव, दानव, यक्ष, राक्षस सबके सभी उस रूपके अधीन हो गये थे और देवाधिदेव महादेवजी तक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे। उसी प्रकार यहाँ भी सभी भक्त विमुग्ध-से तो हो गये थे किन्तु प्रभुके आशीर्वादसे किसीके इदयमें कामके माव उरपन्न नहीं हुए। सभीने उस रूपमें मातृस्नेहका अनुभव किया । प्रमु लक्ष्मीके भावमें आकर भावमय सुन्दर पद गा-गाकर मधुर ऋत्य करने छगे। उस समय अमुकी आकृति-प्रकृति, हाव-भाव, चेष्टा तथा वाणी सभी स्नियोंकी-

सी ही हो गयी थी। वे कोकिलक् जित कमनीय कण्ठसे वड़े ही भावमय पदोंका गान कर रहे थे। उनकी भाव-भङ्गीमें जादू भरा हुआ था, सभी भक्त उस अनिर्वचनीय अलैकिक और अपूर्व चृत्यको देखकर चित्रके लिखे-से स्तिम्मत भावसे वैठे हुए थे। प्रभु भावावेशमें आकर चृत्य कर रहे थे। उनके चृत्यकी मधुरिमा अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी, दोनों आँखोंसे अश्रुओंकी दो अविन्छिन धारा-सी वह रही थी, मानो गंगा-यमुनाका प्रवाह सजीव होकर वह रहा हो। दोनों मुकुटिएँ ऊपर चढ़ी हुई थीं। कड़े, छड़े, शाँशन और न्यूपुरोंकी झनकारसे सम्पूर्ण रंग-मझ शंकृत-सा हो रहा था। प्रकृति स्तन्ध थी मानो वायु भी प्रभुके इस अपूर्व चृत्यको देखनेके लालचसे रक गयी हो। भीतर वैठी हुई सभी खियाँ विस्मयसे आँखें फाड़-फाड़कर प्रभुके अद्भुत रूप-लावण्यकी शोमा निहार रही थीं।

उसी समय नित्यानन्दजी वड़ाईके भावको परित्याग करके श्रीकृष्णमावसे क्रन्दन करने छगे। उनके क्रन्दनको सुनकर सभी भक्त व्याकुल हो उठे और लम्बी-लम्बी साँसें छोड़ते हुए सब-के-सब उच्चस्वरसे हा गौर, हा कृष्ण! कहकर रुदन करने लगे। सभीकी रोदनष्वनिसे चन्द्रशेखरका घर गूँजने लगा। सम्पूर्ण दिशाएँ रोती हुई-सी माल्म पड़ने लगीं। भक्तोंको व्याकुल देख-कर प्रमु भक्तोंके ऊपर वात्सल्यभाव प्रकट करनेके निमित्त मग-वान्के सिंहासनपर जा बैठे। सिंहासनपर बैठते ही सम्पूर्ण घर प्रकाशमय बन गया। मानो हजारों सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र एक साथ ही आकाशमें उदय हो उठे हों। मक्तोंकी आँखोंके सामने उस दिन्यालोकके प्रकाशको सहन न करनेके कारण चकाचींध-सा छा गया।

प्रभुने भगवानके सिंहासनपर वैठे-ही-वैठे हरिदासजीको बुलाया । हरिदासजी लट्ट फेंककर जल्दीसे जगन्माताकी गोदीके लिये दौड़े । प्रमुने उन्हें उठाकर गोदमें वैठा लिया । हरिदास महामाया आदिशक्तिकी क्रोड़में वैठकर अपूर्व वात्सल्यसुखका अनुभव करने लंगे । इसके अनन्तर ऋमशः सभी भक्तोंकी वारी आयी । प्रसुने भगवतीके भावमें सभीको वात्सल्यसुखका रसास्वादन कराया और सभीको अपना अप्राप्य स्तन पान कराकर आनन्दित और पुलकित कराया । इसी प्रकार भक्तोंको स्तन-पान कराते-कराते प्रातःकाल हो गया । उस समय भक्तोंको सूर्यदेवका उदय होना अरुचिकर-सा प्रतीत हुआ । प्रात:काल होते ही प्रभुने भगवती-भावका संवरण किया । वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हर और उस वेषको बदलकर भक्तोंके सहित नित्य-कर्मसे निवृत्त होनेके लिये गंगा-किनारेकी ओर चले गये। चन्द्रशेखरका घर प्रसुके चले जानेपर भी तेजोमय ही बना रहा और वह तेज धीरे-धीरे सात दिनमें जाकर विलक्कल समाप्त हुआ ।

इस प्रकार प्रभुने भक्तोंके सहित श्रीमद्भागवतकी प्रायः सभी लीलाओंका अभिनय किया ।

## अक्तोंके साथ प्रेम-रसास्वादन

सर्वथैव दुस्होऽयमभक्तेभंगवद्रसः । तत्पादाम्बुजसर्वस्वैभंक्तेरेवानुरस्यते ॥ अ

प्रेमकी उपमा किससे दें ? प्रेम तो एक अनुपमेय वस्तु है । स्थावर, जङ्गम, चर, अचर, सजीव तथा निर्जाव सभीमें प्रेम समान-रूपसे ज्याप्त हो रहा है । संसारमें प्रेम ही तो ओत-प्रोत-भावसे भरा हुआ है । जो लोग आकाशको पोला समझते हैं, वे मूले हुए हैं । आकाश तो लोहेसे भी कहीं अधिक ठोस है । उसमें तो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता, वह सद्वृत्ति और दुर्वृत्तियोंके भावोंसे ठूँस-ठूँसकर भरा हुआ है । प्रेम उन सभीमें समानरूपसे ज्याप्त है । प्रेमको चूना-मसाला या जोड़नेवाला द्राविक पदार्थ समझना चाहिये । प्रेमके ही कारण ये सभी भाव दिके हुए हैं । किन्तु प्रेमकी उपलब्ध सर्वत्र नहीं होती । वह तो भक्तोंके ही शरीरोंमें पूर्णरूपसे प्रकट होता है । भक्त ही परस्परमें प्रेमरूपी रसायनका निरन्तर पान करते रहते हैं । उनकी

ॐ जिन्होंने सांसारिक भोगोंको ही सब ऊछ समक रखा है, जो विपय-भोगोंमें ही आबद्ध हैं, ऐसे अभक्तोंको भगवद्रसका शास्वादन करना सर्वथा दुर्जभ है। जिन्होंने अपना सर्वस्व उस साँवजेंके कोमल अरुण परणोंमें समर्पित कर दिया है, जो सर्वतोभावेन उसीके वन गये हैं ऐसे ऐकान्तिक भक्त ही उस रसका आस्वादन कर सकते हैं।

प्रत्येक चेप्टामें प्रेम-ही-प्रेम होता है। वे सदा प्रेम-बारुणी पान करके लोकवाहा उन्मत्त-से वने रहते हैं और अपने प्रेमी बन्धुओं तथा भक्तोंको भी उस वारुणीको भर-भर प्याले पिलाते रहते हैं। उस अपूर्व आसवका पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, लजा, घृणा तथा भयसे रहित होकर वे भी पागलोंकी माँति प्रलाप करने लगते हैं। उन पागलोंके चरित्रमें कितना आनन्द है, कैसा अपूर्व रस है। उनकी मार-पीट, गाली-गलौज, स्तुति-प्रार्थना, भोजन तथा शयन सभी कामोंमें प्रेमका सम्पुट लगा होनेसे ये सभी काम दिन्य और अलौकिक-से प्रतीत होते हैं। उनके श्रवणसे सहदय पुरुषोंको सुख होता है, वे भी उस प्रेमासवके लिये छटपटाने लगते हैं और उसी छटपटाहटके कारण वे अन्तमें प्रमु-प्रेमके अधिकारी वनते हैं।

महाप्रमु अत्र भक्तोंको साथ लेकर नित्यप्रति बड़ी ही मधुर-मधुर लीलाएँ करने लगे। जबसे जगाई-मधाईका उद्घार हुआ और वे अपना सर्वस्त त्यागकर जबसे श्रीवास पण्डितके यहाँ रहने लगे, तबसे भक्तोंका उत्साह अत्यधिक वढ़ गया है। अन्य लोग भी संकीर्तनके महत्वको समझने लगे हैं! अब संकीर्तनकी चर्चा नबद्दीपमें पहिलेसे भी अधिक होने लगी है। निन्दक अब भाँति-भाँतिसे कीर्तनको बदनाम करनेकी चेष्टा करने लगे हैं। पाठक ! उन निन्दकोंको निन्दा करने दें। आप तो अव गौरकी भक्तोंके साथ की हुई अद्भुत लीलाओंका ही रसा-स्वादन करें।

मुरारी गुप्त प्रभुके सहपाठी थे, वे प्रभुसे अवस्थामें भी वड़े थे। प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते और उन्हें अपना वहुत ही अन्तरंग भक्त समझते । मुरारीका भी प्रभुके चरणोंमें पूर्णरीत्या अनुराग था। वे रामोपासक थे, अपनेको हनूमान् समझकर कभी-कभी भावावेशमें आकर हन्मान्जीकी भाँति हुंकार मी मारने लगते । वे सदा अपनेको प्रभुका सेवक ही समझते । एक दिन प्रभुने विष्णु-भावमें 'गरुइं'-'गरुइ' कहकर पुकारा। वस, उसी समय मुरारीने अपने वस्त्रको दोनों ओर पंखोंकी तरह फैलाकर प्रभुको जल्दीसे अपने कन्घेपर चढ़ा लिया और आनन्द-से इधर-उधर आँगनमें घूमने लगे। यह देखकर भक्तोंके आनन्द-का ठिकाना नहीं रहा । उन्हें प्रभु साक्षात् चतुर्भुज नारायणकी माँति गरुड़पर चढ़े हुए और चारों हार्थोमें राह्व, चक्र, गदा और पद्म इन चारों वस्तुओंको लिये हुए-से प्रतीत होने लगे। भक्त आनन्दके सहित नृत्य करने लगे। मालतीदेवी तथा शची-माता आदि अन्य स्त्रियाँ प्रभुको मुरारीके कन्चेपर चढ़ा हुआ देखकर भयभीत होने लगीं । कुछ कालके अनन्तर प्रमुको वाह्य ज्ञान हुआ और वे मुरारीके कन्घेसे नीचे उतरे।

मुरारी रामोपासक थे। प्रमु उनकी ऐकान्तिकी निष्ठासे पूर्णरीत्या परिचित थे। भक्तोंको उनका प्रभाव जतानेके निमित्त प्रमुने एक दिन उनसे एकान्तमें कहा—'मुरारी! यह वात बिल्कुल ठीक है, कि श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों एक ही हैं। उन्हीं भगवान्के अनन्त रूपोंमेंसे ये भी हैं। भगवान्के किसी भी नाम

तथा रूपकी उपासना करो अन्तमें सनका फल प्रमु-प्राप्ति ही है, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाओंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण-लीलाओंमें अधिक रस भरा हुआ है। तुम श्रीरामरूपकी लीलाओंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण-लीलाओंका आश्रय प्रहण क्यों नहीं करते ! हमारी हार्दिक इच्छा है, कि तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-लीलाओंका ही रसा-स्वादन किया करो। आजसे श्रीकृष्णको ही अपना सर्वस्व समझकर उन्हींकी अर्चा-पूजा तथा मजन-ध्यान किया करो।'

प्रभुकी आज्ञा मुरारीने शिरोधार्य कर छी। पर उनके हृदयमें खलबली-सी मच गयी। वे जन्मसे ही रामोपासक थे। उनका चित्त तो रामरूपमें रमा हुआ था, प्रभु उन्हें कृष्णोपासना करने-के लिये आज्ञा देते हैं। इसी असमखसमें पड़े हुए वे रात्रिभर आँसू वहाते रहे । उन्हें क्षणभरके लिये भी नींद नहीं आयी। पूरी रात्रि रोते-राते ही नितायी । दूसरे दिन उन्होंने प्रमुके समीप जाकर दीनता और नम्नताके साथ निवेदन किया—'प्रभो ! यह मस्तक तो मैंने रामको बेच दिया है। जो माथा श्रीरामके चरणोंमें विक चुका है, वह दूसरे किसीके सामने कैसे नत हो सकता है ? नाथ ! मैं आत्मघात कर छंगा, मुझसे न तो रामोपासनाका परित्याग होगा और न आपकी आज्ञाका ही उछंघन करनेकी मुझमें सामर्थ्य है। इतना कहकर मुरारी फ्ट-फूटकर रुदन करने छगे। प्रभु इनकी ऐसी इप्टनिष्ठा देखकर अत्यन्त ही प्रसन हुए और ज़ल्दीसे इनका गाढ़ आल्टिंगन करते हुए गद्गद् कण्ठसे कहने छगे—'मुरारी ! तुम धन्य हो, तुम्हें अपने

इष्टमें इतनी अधिक निष्ठा है, हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि हमारी भी श्रीकृष्णके पादपद्योंमें ऐसी ही ऐकान्तिक दढ़ निष्ठा हो।'

एक दिन प्रभुने मुरारीसे किसी स्तोत्रका पाठ करनेके लिये कहा। मुरारीने बड़ी ही लय और स्वरके साथ स्वरचित रघुवीराष्टकको सुनाया। उसके दो खोक यहाँ दिये जाते हैं—

राजितकरीटमणिदीधितिदीपिताश-

मुद्यद्वृहरूपतिकविप्रतिमे वहन्तम्।
हे कुण्डलेऽङ्करहितेन्दुसमानवक्त्रं
रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि॥
उद्यद्विभाकरमरीचिविरोधिताब्ज-

नेत्रं सुविम्बद्शनच्छद् चारु नासम्। शुभ्रांशुरिष्मपरिनिर्जितचारुहासं

रामं जगत्त्रयगुरुं सततं भजामि ॥

( मुरारीकृ० चैतन्यच० )

अ जिनके दीप्तिमान मुकुटमें स्थित मिणयोंसे सम्पूर्ण दिशाएँ उद्भासित हो रही हैं, जिनके कानोंमें वृहस्पित और शुक्राचार्यके समान दो कुण्डल शोभा दे रहे हैं एवं जिनका मुखमण्डल कर्लकरहित चन्द्रमाके समान शीतलता और सुख प्रदान करनेवाला है, ऐसे तीनों लोकोंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका हम भक्तिभावसे स्वरण करते हैं।

उदीयमान स्पैकी किरणोंसे विकसित हुए कमलके समान जिनके आनन्ददायक वहे-बहे सुन्दर नेत्रयुगल हैं, विम्बाफलके समान जिनके मनोहर अरुण रङ्गके ओष्टह्य हैं एवं मनको हरनेवाली जिनकी नुकीली नासिका है। जिनके मनोहर हास्यके सम्मुख चन्द्रमाकी किरणें भी जिजत हो जाती हैं, ऐसे त्रिभुवनके गुरु श्रीरामचन्द्रजीका भिक्तभावसे हम भजन करते हैं। प्रभु इनके इस स्तोत्र-पाठसे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और इनके मस्तकपर 'रामदास' शब्द लिख दिया । निम्न श्लोकमें इस घटनाका कैसा सुन्दर और सजीव वर्णन है—

इत्यं निशम्य रघुनन्दनराजसिंह-श्लोकाएकं स भगवान् चरणं मुरारेः । वैद्यस्य सूर्धि विनिधाय लिलेख भाले खं 'रामदास' इति भो भव मत्प्रसादात्॥

वे प्रमु राजसिंह श्रीरामचन्द्रजीके इन आठ रहोकों-को सुनकर वड़े प्रसन्न हुए और वैद्यवर मुरारी गुप्तके मस्तकपर अपने श्रीचरणोंको रखकर उससे कहने हुगे—'तुम्हें मेरी कृपा-से श्रीरामचन्द्रजीकी अविरह्म भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर प्रमुने उनके मस्तकपर 'रामदास' ऐसा हिख दिया।

इस प्रकार प्रमुक्त असीम अनुप्रह प्राप्त करके आनन्दमें विभोर हुए मुरारी घर आये। आते ही इन्होंने भावावेशमें अपनी पत्नीसे खानेके लिये दाल-भात माँगा। पतित्रता साध्वी पत्नीने उसी समय दाल-भात परोसकर इनके सामने रख दिया। अब तो ये प्रासोंमें घी मिला-मिलाकर जो भी सामने बाल-बच्चा अथवा कोई भी दीखता, उसे ही प्रेमपूर्वक खिलाते जाते और स्वर्य भी खाते जाते। बहुत-सा अन्न पृथ्वीपर भी गिरता जाता। इस प्रकार ये कितना खा गये, इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं। इनकी स्नीने जब इनकी ऐसी दशा देखी तब वह चिकत रह गयी, किन्तु उस पतिप्राणा नारीने इनके काममें कुछ हस्तक्षेप

नहीं किया । इसी प्रकार खा-पीकर सो गये । प्रातःकाल जब उठे तो क्या देखते हैं, महाप्रमु इनके सामने उपस्थित हैं । इन्होंने जल्दीसे उठकर प्रमुक्ती चरण-वन्दना की और उन्हें बैठनेके लिये एक सुन्दर आसन दिया । प्रमुक्ते बैठ जानेपरं मुरारीने विनीत मावसे इस प्रकार असमयमें पधारनेका कारण जानना चाहा । प्रमुने कुछ हँसते हुए कहा—'तुम्हीं तो वैद्य होकर आफत कर देते हो । लाओ कुछ ओषधि तो दो ।'

आश्चर्य प्रकट करते हुए मुरारीने पूछा—'प्रभो ! ओषघि कैसी ? किस रोगकी ओषघि चाहिये ? रातभरमें ही क्या विकार हो गया ?'

प्रभुने हँसते हुए कहा—'तुम्हें माल्म नहीं है क्या विकार हो गया। अपनी स्त्रीसे तो पूछो। रातको तुमने मुझे कितना घृत-मिश्रित दाल-भात खिला दिया। तुम प्रेमसे खिलाते जाते थे, में भला तुम्हारे प्रेमकी उपेक्षा कैसे कर सकता था? जितना तुमने खिलाया, खाता गया। अब अजीर्ण हो गया है और उसकी ओषि भी तुम्हारे पास ही रखी है। यह देखो, यही इस अजीर्णकी ओषि है, यह कहते हुए प्रभु वैद्यकी खाटके समीप रखे हुए उनके उन्लिष्ट पात्रका जल पान करने लगे। मुरारी यह देखकर जल्दीसे प्रभुको ऐसा करनेसे निवारण करने लगे। किन्तु तबतक प्रभु आघेसे अधिक जलपी गये। यह देख-कर मुरारी मारे प्रेमके रोते-रोते प्रभुके पादपद्योंमें लोटने लगे।

एक दिन प्रभुने अत्यन्त ही स्नेहके सहित मुरारी गुप्तसे कहा—'मुरारो ! तुमने अपनी अहैतुकी मिक्तद्वारा श्रीकृष्णको अपने वशमें कर लिया है। अपनी प्रेमरूपी डोरीसे श्रीकृष्णको इस प्रकार कसकर वाँध लिया है, कि यदि वे उससे छूटनेकी मी इच्छा करें तो नहीं छूट सकते।' इतना सुनते ही कवि-दृद्य रखनेवाले मुरारी गुप्तने अपनी प्रत्युत्पन्न-मितसे उसी समय यह श्लोक पढ़कर प्रभुको सुनाया—

काहं दरिद्रः पापीयान् क रुष्णः श्रीनिकेतनः। ब्रह्मवन्धुरिति स्माहं वाहुभ्यां परिरम्भितः॥ (श्रीमद्भा० १० । ८१ । १६)

सुदामाकी उक्ति है। सुदामा भगवान्की दयालुता और असीम कृपाका वर्णन करते हुए कह रहे हैं—'भगवान्की दयालुता तो देखिये—कहाँ तो में सदा पाप-कर्मों में रत रहनेवाला दिख बाह्मण और कहाँ सम्पूर्ण ऐश्वर्यके मूलमूत निखल पुण्या-श्रय श्रीकृष्ण भगवान्! तो भी उन्होंने केवल बाह्मण-कुलमें उत्पन्न 'हुए मुझ जातिमात्रके बाह्मणको अपनी बाहुओंसे आलिङ्गन किया। इसमें मेरा कुल पुरुषार्थ नहीं है। कृपालु कृष्णकी अहैतुकी कृपा ही इसका एकमात्र कारण है।' इस प्रकार प्रभु विविध प्रकारसे मुरारिके सहित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना मनोविनोद करते रहते थे और मुरारीको उसके द्वारा अनिर्वचनीय आनन्द प्रदान करते रहते थे। अब अहैताचार्यके सम्बन्धकी भी वातें सुनिये।

अद्देताचार्य प्रभुसे ही अवस्थामें वड़े नहीं थे, किन्तु सम्भवतया प्रभुके पूज्य पिता श्रीजगन्नाथ मिश्रसे भी कुछ वड़े होंगे। विद्यामें तो ये सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। प्रभुने जिनसे मन्त्रदीक्षा छी थी वे ईश्वरपुरी आचार्यके गुरुमाई थे। इस कारण वयोवृद्ध, विद्यावृद्ध, कुछवृद्ध और सम्बन्धवृद्ध होनेके कारण प्रभु इनका गुरुकी ही तरह आदर-सत्कार किया करते थे। यह बात आचार्यके छिये असह्य थी। वे प्रभुको अपने चरणोंमें नत होकर प्रणाम करते देखकर बड़े छजित होते और अपनेको वार-बार धिकारते। वे प्रभुसे दास्य-भावके इच्छुक थे। प्रभु उनके ऊपर दास्य-भाव न रखकर गुरु-भाव प्रदर्शित किया करते थे, इसी कारण वे दुखी होकर हरिदासजीके साथ शान्तिपुर चले गये और वहीं जाकर विद्यार्थियोंको अद्देत-वेदान्त पढ़ाने छगे और भक्ति-शास्त्रका अभ्यास छोड़कर ज्ञानचर्चा करने छगे।

प्रभु इनके मनोगत भावोंको समझ गये। एक दिन आपने नित्यानन्दजीसे कहा—'श्रीपाद! आचार्य इधर बहुत दिनोंसे नबद्वीप नहीं पधारे, चलो शान्तिपुर चलकर ही उनके दर्शन कर आवें।' नित्यानन्दजीको मला इसमें क्या आपत्ति होनी थी? दोनों.ही शान्तिपुरकी ओर चल पड़े। दोनों ही एक-से मतवाले थे, जिन्हें शरीरकी सुधि नहीं, उन्हें भला रास्तेका क्या पता रहेगा? चलते-चलते दोनों ही रास्ता भूल गये। भूलते-भटकते दोनों गङ्गा-जीके किनारे ललितपुरमें पहुँचे। ललितपुरमें पहुँचकर गङ्गाजीके किनारे इन्हें एक घर दिखायी दिया। लोगोंसे पूछा—'क्योंजी,

यह किसका घर है ?' लोगोंने कहा-- 'यह घर गृहस्थी-संन्यासीका है।' यह उत्तर सुनकर प्रभु वड़े जोरोंसे खिलखिलाकर हँस पड़े और नित्यानन्दजीसे कहने छगे—'श्रीपाद! यह कैसे आश्चर्यकी वात ! गृहस्थी भी और फिर संन्यासी भी। गृहस्थी-संन्यासी तो हमने आजतक कभी नहीं देखा। चलो देखें तो सही, गृहस्थी-संन्यासी केंसे होते हैं ?' नित्यानन्दजी यह सुनकर उसी घरकी ओर चल पड़े। प्रभु भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे। उस घरके द्वारपर पहुँचकर दोनोंने काषाय-वस्त्र पहिने संन्यासी-वेष-धारी पुरुपको देखा । नित्यानन्दजीने उन्हें नमस्कार किया । प्रभने संन्यासी समझकर उन्हें श्रद्धा-सहित प्रणाम किया । संन्यासीके सहित एक परम सन्दर तेजस्वी तेईस वर्षके ब्राह्मण-क्रमारको अपने घरपर आते देखकर संन्यासीजीने उनकी यथायोग्य अभ्यर्चना की और वैठनेको आसन दिया। परस्परमें वहत-सी वातें होती रहीं। प्रभु तो सदा प्रेमके भूखे ही बने रहते थे। उन्होंने चारों ओर देखते द्वए संन्यासीजीसे कहा--'संन्यासी महाराज ! कुछ कुटियामें हो तो जलपान कराइये । संन्यासीजीके घरमें दो स्त्रियाँ थी । उनसे संन्यासीजीने जलपान लानेके लिये कहा । तवतक नित्यानन्दजीके सहित प्रभु जल्दीसे गंगा-स्नान करके आ गये और अपने-अपने आसनोंपर दोनों ही बैठ गये । आषाढ़-का महीना था। संन्यासीजीकी स्त्री सुन्दर-सुन्दर आम और छिले हुए कटहलके कोये दो पात्रोंमें सजाकर लायीं । दो कटोरोंमें सुन्दरः दुग्ध भी था। प्रभु जल्दी-जल्दी कटहल और आर्मोको खाने:

छगे। वे संन्यासी महाशय वाममार्गी थे। यह हम पहिले ही वता चुके हैं, उस समय वङ्गालमें वाममार्ग-पन्यका प्रावल्य था। स्त्रीने पूछा—'क्या 'आनन्द' भी थोड़ी-सी लाऊँ ?' संन्यासीजीने सङ्गतद्वारा उसे मना कर दिया। स्त्री भीतर चली गयी। एक वड़े आमको खाते हुए प्रभुने नित्यानन्दजीसे पूछा—'श्रीपाद! 'आनन्द' क्या वस्तु होती है ? क्या संन्यासियोंकी भापा भी पृथक् होती है ? या गृहस्थी-संन्यासियोंकी यह भापा है ? तुम तो गृहस्थी-संन्यासी नहीं हो। फिर भी जानते ही होगे।'

प्रमुके इस प्रश्नसे नित्यानन्दजी हँसने छगे। प्रमुने फिर पूछा—'श्रीपाद! हँसते क्यों हो, ठीक-ठीक बताओं? आनन्द क्या १ है कोई मीठी चीज १ हो तो मँगाओ, दूधके पश्चात् मीठा मुँह होगा।'

आमके रसको चूसते हुए नित्यानन्दजीने कहा—'प्रमो! ये छोग वाममार्गी हैं। मदिराको 'आनन्द' कहकर पुकारते हैं।' यह सुनकर प्रमुको बड़ा दुःख हुआ। वे चारों ओर घिरे हुए सिंहकी माँति देखने छगे। इतनेमें ही स्त्रीके बुछानेपर संन्यासी महाशय भीतर चछे गये। उसी समय प्रमु जलपानके बीचमेंसे ही उठकर दौड़ पड़े। नित्यानन्दजी भी पीछे-पीछे दौड़े। इन दोनोंको जलपानके बीचमेंसे ही मागते देखकर संन्यासीजी भी इन्हें छौटानेके लिये चले। प्रमु जलदीसे गङ्गाजीमें कूद पड़े और तैरते हुए शान्तिपुरकी ओर चलने छगे। नित्यानन्दजी तो तैरनेके आचार्य ही थे, वे भी प्रमुक्ते पीछे-पीछे तैरने छगे।

गङ्गाजीके बीचमें ही प्रभुको आवेश आ गया। दो कोसके लगभग तैरकर ये शान्तिपुरके घाटपर पहुँचे और घाटसे सीधे ही आचार्यके घर पहुँचे । दूरसे ही हरिदासजीने प्रभुको देखकर उनकी चरण-वन्दना की, किन्तु प्रभुको कुछ होश नहीं था, वे सीधे अद्देताचार्यके ही समीप पहुँचे । उन्हें देखते ही प्रभुने कहा--'क्यों ! फिर सूखा ज्ञान बघारने लगे।' आचार्यने कहा-- 'सूखा ज्ञान कैसे है ? ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है । भक्ति तो स्त्रियोंके लिये है।' इतना सुनते ही प्रभु जोरोंसे अद्वैताचार्यजीको पीटने छगे । सभी छोग आश्चर्यके साथ इस अद्भुत छीछाको देख रहे थे । किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी, कि प्रभुको इस कामसे निवारण करे । प्रभु मी विना कुछ सोचे-विचारे बूढ़े आचार्यकी पीठपर थप्पड़-घूसे मार रहे थे। ज्यों-ज्यों मार पड़ती, त्यों-ही-त्यों अद्वेत और अधिक प्रसन्न होते । मानो प्रमु अपने प्रेमकी मारद्वारा ही अद्वैताचार्यके शरीरमें प्रेमका सम्बार कर रहे हैं। अद्देताचार्यके चेहरेपर दुःख, शोक या विषण्णता अणुमात्र भी नहीं दिखायी देती थी। उल्टे वे अधिकाधिक हर्पोन्मत्त-से होते जाते थे।

खटपट और मारकी आवाज सुनकर भीतरसे आचार्यकी धर्मपत्नी सीतादेवी भी निकल आयीं। उन्होंने जब प्रभुको आचार्यके शरीरपर प्रहार करते देखा तो वे घवड़ा गर्यी और अधीर होकर कहने लगी—'हैं, हैं, प्रभु!आप यह क्या कर रहे हैं। बूढ़े आचार्यके ऊपर आपको दया नहीं आती ?' किन्तु

अभु किसीकी कुछ सुनते ही न थे। आचार्य भी प्रेममें विभोर ह्रए मार खाते जाते और नाचते-नाचते गौर-गुण-गान करते जाते। इस प्रकार थोड़ी देरके पश्चात् प्रमुको मूर्छा आ गयी और वे बेहोश होकर गिर पड़े। वाह्य ज्ञान होनेपर उन्होंने आचार्यको हर्षके सहित नृत्य करते और अपने चरणोंमें होटते हुए देखा, तव आप जल्दीसे उठकर कहने लगे-- 'श्रीहरि, श्रीहरि, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया ? मैंने अचेतनावस्थामें कोई चन्नलता तो नहीं कर डाली ? आप तो मेरे पितृ-तुल्य हैं। मैं तो माई अन्युतके समान आपका पुत्र हूँ । अचेतनावस्थामें यदि कोई चम्रलता मुझसे हो गयी हो, तो उसे आप क्षमा कर दें।' इतना कहकर ये चारों ओर देखने छगे। सामने सीतादेवीको खड़ी हुई देखकर आप उनसे कहने लगे---'माताजी! वड़ी जोरकी भूख लग रही है। जल्दीसे भोजन वनाओ।' यह कहकर आप नित्यानन्दजीसे कहने लगे —'श्रीपाद! चलो, जवतक हम जल्दीसे गङ्गा-स्नान कर आवें और तवतक माताजी भात वना रक्लेंगी।' इनकी वात सुनकर आचार्य, हरिदास तथा नित्यानन्द-जी इनके साय गङ्गाजीकी ओर चल पड़े। चारोंने मिलकर खूव प्रेमपूर्वक स्नान किया । स्नान करनेके अनन्तर सभी छौट-कर आचार्यके घर आ गये । आचार्यके पूजा-गृहमें जाकर प्रभुने भगवान्के लिये साष्टाङ्ग प्रणाम किया । उसी समय आचार्य प्रभुके चरणोंमें छोट गये। आचार्यके चरणोंमें हरिदासजी छोटे। इस प्रकार आचार्यको अपने चरणोंमें देखकर प्रभु जल्दीसे कानों-

पर हाथ रखते हुए उठे और अपने दाँतोंसे जीम काटते हुए कहने लगे—'श्रीहरि, श्रीहरि, आप यह हमारे ऊपर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं ? हम तो आपके पुत्रके समान हैं।'

भोजन तैयार था, सभीने साथ बैठकर बड़े ही प्रेमके साथ भोजन किया । रात्रिभर नित्यानन्दजीके सहित प्रभुने आचार्यके घरपर ही निवास किया । दूसरे दिन आप गङ्गाको पार करके उस पार कालना नामक स्थानमें पहुँचे । वहाँपर परम वैष्णव गौरीदासजी घर-त्रार छोड़कर एकान्तमें गङ्गाजीके किनारे रहकर भजन-भाव करते थे । प्रभु विचित्र वेशसे उनके पास पहुँचे । प्रभुके कन्चेपर नाव खेनेका एक डाँड रखा हुआ था, वे मछाहों-की तरह हिलते-हिलते गौरीदासजीके समीप पहुँचे । गौरीदास-जीने प्रमुकी प्रशंसा तो वहुत दिनोंसे सुन रखी थी, किन्तु उन्हें प्रभुके दर्शनोंका सौभाग्य अभीतक नहीं प्राप्त हुआ या । प्रभुका परिचय पाकर उन्होंने इनकी पूजा की और वन्य सामप्रियोंसे **उनका सत्कार किया । प्रमुने उन्हें वह डाँड़ देते हुए कहा**— 'आप इसके द्वारा संसार-सागरमें इवे हुए लोगोंका उद्घार कीजिये और उन्हें संसार-सागरसे पार उतारिये।' उसे प्रभुकी प्रसादी समझकर उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उनके परलोक-गमनके अनन्तर उस डाँड्के अधिपति उनके पट्टशिष्य--श्रीहृदय चैतन्य महाराज हुए । उन्होंने उस डाँड्की वड़ी महिमा बढ़ायी। उनके उत्तराधिकारी महात्मा श्रीश्यामानन्दजीने तो सम्पूर्ण उड़ीसा-प्रान्तमें ही गौर-धर्मका बड़ा भारी प्रचार किया । सम्पूर्ण

उड़ीसा-देशमें जो आज गौर-धर्मका इतना अधिक प्रचार है, उसका सब श्रेय महात्मा श्यामानन्दजीको ही है। उन्होंने लाखों उड़ीसा-प्रान्त-निवासियोंको गौर-भक्त वनाकर उन्हें भगवन्नामोपदेश किया। सचमुच प्रमु-प्रदत्त वह डाँड़ लोगोंको संसार-सागरसे पार उतारनेका एक प्रधान कारण वन सका। कालनासे चलकर प्रमु फिर नवद्वीपमें ही आकर रहने लगे। आचार्य भी बीच-बीचमें प्रभुके दर्शनोंको नवद्वीप आते थे।

इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पण्डित अपने घरमें पितृ-श्राद्ध करके पितरोंकी प्रसन्नताके निमित्त विष्णुसहस्रनामका पाठ कर रहे थे। उसी समय प्रमु वहाँ आ उपस्थित हुए। पाठ सुनते-सुनते ही प्रमुको वहाँ फिर नृसिंहावेश हो आया और वे नृसिंहावेशमें आकर हुंकार देने छगे और चारों ओर इघर-उघर दौड़ने छगे। प्रमुकी हुंकार और गर्जनाको सुनकर सभी छोग भयभीत होकर इघर-उघर भागने छगे। छोगोंको भयभीत देखकर श्रीवास पण्डितने प्रमुसे भाव-संवरण करनेकी प्रार्थना की। श्रीवासकी प्रार्थनापर प्रमु मूर्छित होकर गिर पड़े और थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हो गये।

एक बार वन माली आचार्य नामका एक कर्मकाण्डी ब्राह्मण अपने पुत्रसिंहत प्रभुके पास आया और उनके पाद-पद्मोंमें प्रणाम करके उसने अपनी निष्कृतिका उपाय पूछा। प्रभुने उसके ऊपर कृपा प्रदर्शित करते हुए कहा—'इस कलिकालमें कर्मकाण्डकी कियाओंका सांगोपांग होना बड़ा दुस्साध्य है। अन्य युगोंकी

भाँति इस युगमें द्रव्य-शुद्धि, शरीर-शुद्धि वन ही नहीं सकती । इसिंच्ये इस युगमें तो बस, एकमात्र भगवन्नाम ही आधार है।' जैसा कि सभी शास्त्रोंमें वताया गया है—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ प्रमुके उपदेशानुसार वह कर्मकाण्डी ब्राह्मण परम भागवत वैष्णव वन गया।

एक दिन प्रमु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बलदेवजीके आवेशमें आकर 'मधु लाओ' 'मधु लाओ' इस प्रकार कहने लो । नित्यानन्दजी समझ गये कि प्रमुको बलदेवजीका आवेश हो आया है, इसल्ये उन्होंने एक घड़ा गङ्गा-जल लाकर प्रमुके सम्मुख रख दिया। जल पीकर प्रमु जोरोंके साथ चल्य करने लगे और जिस प्रकार बलदेवजीने यमुनाकर्षण-लीला की थी, उसीका अमिनय करने लगे। उस समय वनमाली आचार्यको प्रमुके हाथमें सोनेके हल और लांगल दिखायी देने लगे। चन्द्रशेखर आचार्यको प्रमुके हाथमें सोनेके हल और लांगल दिखायी देने लगे।

इस प्रकार प्रमु अपने अन्तरङ्ग भक्तोंको भाँति-भाँतिकी अलैकिक और प्रेममय लीलाएँ दिखाने लगे ।



## भगवत्-भजनमें बाधक भाव

भगवनाम सभी प्रकारके सुखोंको देनेवाला है। इसमें अधिकारी-अनिधकारीका कोई भी भेद-भाव नहीं। सभी वर्णके, सभी जातिके, सभी प्रकारके खी-पुरुष भगवनामका सहारा लेकर भगवान्के पाद-पद्मांतक पहुँच सकते हैं। देश, काल, स्थान, विधि तथा पात्रापात्रका भगवनाममें कोई नियम नहीं। सभी देशोंमें, सभी समयमें, सभी स्थानोंमें, शुद्ध-अशुद्ध कैसी भी अवस्था-में हो चाहे भले ही जप करनेवाला वड़ा भारी दुराचारी ही क्यों न हो, भगवनाममें इन वातोंका भेदभाव नहीं। नाम-जप तो सभीको, सभी अवस्थाओंमें कल्याणकारी ही है। फिर भी भगवनाममें दश वड़े भारी अपराध\* वताये गये हैं। पूर्वजन्मोंके शुभक्मोंसे, महात्माओंके सत्सङ्गसे अथवा भगवत्-कृपासे जिसकी भगवनाममें निष्ठा जम गयी हो, उसे बड़ी सावधानीके साथ इन दश अपराधोंसे बचे रहना चाहिये। महाप्रभु अपने

<sup>(</sup>१) सत्पुरुषोंकी निन्दा (२) भगवज्ञामोंमें भेद-भाव (३) गुरुका अपमान (४) शास्त्र-निन्दा (५) भगवज्ञामोंमें अर्थवाद (६) नाम का आश्रय ग्रहण करके पाप-कर्मोंमें प्रवृत्त होना (७) धर्म, व्रत, जप आदिके साथ भगवज्ञामकी तुलना करना। (८) जो भगवज्ञामको सुनना न चाहते हों उन्हें नामका उपदेश करना (९) नामका माहात्म्य श्रवण करके नाममें प्रेम न होना। (१०) अहंता-ममता तथा विषय-मोगोंमें लगे रहना। ये दश नामापराध हैं।

सभी भक्तोंको नामापराधसे वचे रहनेका सदा उपदेश करते रहते थे। वे भक्तोंकी सदा देख-रेख रखते। किसी भी भक्तको किसीकी निन्दा करते देखते, तभी उसे सचेत करके कहने लगते-- 'देखो, तुम भूल कर रहे हो।' भगवत्-भजनमें दूसरों-को निन्दा करना तथा भक्तोंके प्रति देपके भाव रखना महान् पाप है। जो अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा करो, उनके सम्बन्धभें कुछ सोचो ही नहीं । उनसे अपना सम्बन्ध ही मत रखो और जो भगवत्-भक्त हैं, उनकी चरण-रजको सदा अपने सिरका आभूपण समझो। उसे अपने शरीरका सुन्दर सुगन्धित अङ्गराग समझकर सदा भक्तिपूर्वक शरीरमें मला करो।' इसीछिये प्रमुके भक्तोंमें आपसमें बड़ा ही भारी स्नेह था । भक्त एक दृसरेको देखते ही आपसमें लिपट जाते । कोई किसीके पैरोंको ही पकड़ लेता, कोई किसीकी चरण-घूलिको ही अपने मस्तक-पर मलने लगता और कोई भक्तकों दूरसे ही देखकर धूलिमें छोटकर साष्टाङ्क प्रणाम ही करने छगता। भक्तोंकी शिक्षाके निमित्त वे भगवन्नामापराधीकी वड़ी भारी भर्त्सना करते और जवतक जिसके समीप वह अपराध हुआ है, उसके समीप क्षमा न करा लेते तबतक उस अपराधीके अपराधको क्षमा हुआ ही नहीं समझते थे । गोपाळ चापाळने श्रीवास पण्डितका अपराध किया था, इसी कारण उसके सम्पूर्ण शरीरमें गळित कुष्ठ हो गया या, वह अपने दुःखसे दुखी होकर प्रभुके शरणापन हुआ और अपने अपराधको स्त्रीकार करते हुए उसने क्षमा-

याचनाके लिये प्रार्थना की । प्रभुने स्पष्ट कह दिया—'इसकी एक ही ओषि है, जिन श्रीवास पण्डितका तुमने अपराध किया है, उन्हींके चरणोदकका पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो सकता है। मुझमें वैष्णवापराधीको क्षमा करनेकी सामर्थ्य नहीं है।' गोपाल चापालने ऐसा ही किया। श्रीवासके चरणोदकको निष्कपट भावसे प्रेमपूर्वक पीनेहीसे उसका कुष्ठ चला गया।

नामापराधी चाहे कोई भी हो प्रमु उसीको यथोचित दण्ड देते और अधिकारी हुआ तो उसका प्रायिश्वत्त भी बताते थे। यहाँतक कि अपनी जननी श्रीशचीदेवीके अपराधको भी उन्होंने क्षमा नहीं किया और जबतक जिनका अपराध हुआ था, उनसे क्षमा नहीं करा छी तबतक उनपर कृपा ही नहीं की।

बात यह थी, कि महाप्रमुके ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूपजी अद्देताचार्यजीके ही पास पढ़ा करते थे। वे आचार्यको ही अपना सर्वस्न समझते और सदा उनके ही समीप बने रहते थे। केवल रोटी खानेमरके लिये घर जाते थे। अद्देताचार्य उन्हें 'योगवाशिष्ठ' पढ़ाया करते थे। वे वाल्यकालसे ही सुशील, सदाचारी, मेघावी तथा संसारी विषयोंसे एकदम विरक्त थे। योगवाशिष्ठके श्रवणमात्रसे उनके हृदयका लिया हुआ त्यागवैराग्य एकदम उभड़ पड़ा और वे सर्वस्व त्यागकर परित्राजक बन गये। अपने सर्वगुणसम्पन्न प्रिय पुत्रको असमयमें गृह त्यागकर सदाके लिये चले जानेके कारण माताको अपार दुःख हुआ और उसने विश्वरूपके वैराग्यका मूलकारण अद्देताचार्यको

ही समझा। वात्सल्यप्रेमके कारण भूली हुई भोली-भाली माता-ने सोचा-- 'अद्वैताचार्यने ही ज्ञानकी पोथी पढ़ा-पढ़ाकर मेरे प्राणप्यारे पुत्रको परिव्राजक वना दिया।' जब माता वहुत रुदन करने छगी और अद्वैताचार्यजीके समीप भाँति-भाँतिका विलाप करने लगी तब अद्वैताचार्यजीने यों ही बातों-ही-बातोंमें समझाते हुए कह दिया या—'शोक करनेकी क्या वात है । विश्वरूपने कोई द्युरा काम थोड़े ही किया है, उसने तो अपने इस शुभ कामसे अपने कुलकी आगे-पीछेकी २१ पीढ़ियोंको तार दिया। हम तो समझते हैं पढ़ना-लिखना उसीका सार्थक हुआ। जिन्हें पोथी पढ़ लेनेपर भी ज्ञान नहीं होता, वे पठित-मूर्ख हैं। ऐसे पुस्तकके कीड़े वने हुए पुरुप पुस्तक पढ लेनेपर भी उसके असली मर्मसे विश्वत ही रहते हैं।' वेचारी माताके तो कलेजेका टुकड़ा निकल गया था, उसे ऐसे समयमें ये इतनी ऊँची ज्ञानकी बातें कैसे प्रिय लग सकती थीं । इन बातें।से उसके मनमें इन्हीं मार्वोका दृढ निश्चय हो गया कि विश्वरूपके गृहत्यागमें आचार्यकी जरूर सम्मति है। वह आचार्यसे अत्यधिक स्नेह करता था, इनकी आज्ञाके विना वह जा ही नहीं सकता। इन मार्थोको माताने मनमें ही छिपाये रखा । किसीके सामने इन्हें प्रकट नहीं किया।

अव जब निमाई भी आचार्यके संसर्गमें अधिक रहने लगे और आचार्य ही सबसे अधिक भगवद्भावसे इनकी पूजा-स्तुति करने लगे, तो बेचारी दुःखिनी मातासे अब नहीं रहा गया। कहावत है--- 'दूधका जला छाछको भी फूँक-फूँक कर पीता है।' माताका हृदय पहिलेसे ही घायल बना हुआ था। विश्वरूप उसके हृदयमें पहिले ही एक बड़ा भारी घाव कर गये थे, वह अभी पुरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसीके पथका अनुसरण करते हुए दिखायी देने लगे। निमाई अब भक्तोंको छोड़कर एक क्षणभरके लिये भी संसारी कामोंको करना पसन्द नहीं करते। वे विप्णुप्रियाजीसे अब बातें ही नहीं करते हैं, सदा भक्तमण्डली-में बैठे हुए श्रीकृष्ण-कथा ही कहते-सुनते रहते हैं, नातीका मुख देखनेके छिये उतावछी बैठी हुई माताको अपने पुत्रका ऐसा बतीव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। इसके मूलमें भी उसे आचार्य अद्वेतका ही हाथ दीखने लगा । माता अव अपने मनोगत भावों-को अधिक न छिपा सर्की । उनकी मनोव्यथा छोगोंसे बातें करते-करते आपसे आप ही हृदयको फोड़कर बाहर निकल पड़ती । वे ऑसू वहाते-बहाते अधीर होकर कहने लगतीं-'इन वृद्ध आचार्यको मुझ दुः खिनी विधवाके ऊपर दया भी नहीं आती । मेरे एक पुत्रको तो इन्होंने संन्यासी बना दिया । मेरे पित मुझे बीचमें ही धोखा देकर सदाके लिये चल बसे। मुझ निलखती हुई दु:खिनीके ऊपर उन्हें तिनक भी दया नहीं आई। अब मेरे जीवनका सहारा, मुझ अन्धीकी एकमात्र आधार लकड़ी यह निमाई ही है। इसें छोड़कर मेरे लिये सभी संसार सूना-ही-सूना है । मेरे आगे-पांछे वस यही एक आश्रय है,इसे भी आचार्य संन्यासी बनाना चाहते हैं। सदा इसे लेकर

कीर्तन ही करते रहते हैं। मेरा निमाई कितना सीधा है। अद्वैता-चार्यने और उनके साथी भक्तोंने उसे ईश्वर वता-वताकर विरक्त वना दिया है, वह घरकी ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता। सदा भक्तोंके ही साथ घूमा करता है।

माताकी इन वार्तोसे श्रीवास आदि भक्तोंको तथा अद्वैता-चार्यजीको मन-ही-मन कुछ दुःख होता था। प्रभु भी भक्तोंके मनोभावोंको ताङ गये। भक्तोंको शिक्षा देनेके निमित्त प्रभुने माताके ऊपर कुछ कोध प्रकट करते हुए उस वैण्यव-निन्दा-रूपी पापका प्रायश्चित्त कराया।

एक दिन प्रमु भगवदावेशमें भगवत्-मूर्तियोंको एक और हटाकर भगवान्के सिंहासनपर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी भक्तोंसे वरदान माँगनेके छिये कहा। भक्तोंने अपनी-अपनी इच्छानुसार किसीने अपने पिताकी दुष्टता छुड़ानेका, किसीने स्त्रीकी बुद्धि शुद्ध हो जानेका, किसीने पुत्रका और किसीने भगवत्-भक्तिका वर माँगा। प्रमुने आवेशमें ही आकर सभोंको उन-उनका अभीष्ट वरदान दिया। उसी समय श्रीवास पण्डितने अति दीन भावसे कहा—'प्रमो ! ये शचीमाता सदा दुःखिनी ही वनी रहती हैं। ये दुःखके कारण सदा अश्रु ही वहाती रहती हैं। भगवन् ! इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिये कि इनका शोक-सन्ताप सब दूर हो जाय।'

प्रमुने उसी प्रकार सिंहासनपर वैठे-ही-बैठे भगवदावेशमें ही कहा—'शंचीमातापर कृपा कभी नहीं हो सकती। इसने वैष्णवापराध किया है। अपने अपराध करनेवालेको तो मैं क्षमा कर भी सकता हूँ, किन्तु वैष्णवोंका अपराध करनेवालेको क्षमा करनेकी मुझमें सामध्ये नहीं।'

श्रीवास पण्डितने अत्यन्त दीन भावसे कहा—'प्रभो ! भला यह भी कभी हो सकता है कि जिस माताने आपको गर्भमें धारण किया है, उसका अपराध ही क्षमा न हो सके । आपका गर्भमें धारण करनेसे तो ये जगज्जननी चन गर्या । इनके लिये क्या अपना और क्या पराया ! सभी तो इनके पुत्र हैं । जिसे चाहें जो कुछ ये कह सकती हैं ।'

प्रमुने कहा—'कुछ भी हो, वैष्णवींका अपराध करनेवाला चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। साक्षात् देवाधिदेव महादेवजी भी वैष्णवींका अपराध करनेपर तत्क्षण ही नष्ट हो सकते हैं।'

श्रीवास पण्डितने कहा-- 'प्रभो ! कुछ भी तो इनके अपराध-विमोचनका उपाय होना चाहिये ।'

प्रभुने कहा—'शचीमाताका अपराध अद्वैताचार्यके प्रति है। यदि आचार्यकी चरण-धूळि माता सिरपर चढ़ावे और आचार्य ही इसे हृदयसे क्षमा कर दें तब यह कृपाकी अधिकारिणी वन सकती है।'

उस समय आचार्य दूसरे स्थानमें थे, सभी भक्त आचार्यके समीप गये और वहाँ जाकरं उन्होंने सभी वृत्तान्त कहा।

प्रभुकी वार्ते सुनकर आचार्य प्रेममें विभोर होकर अश्रु विमोचन करने लगे। वे रोते-रोते कहने लगे-- 'यही तो प्रमुकी मक्त-वत्सलता है। भला, जगन्माता शचीदेवीका अपराध हो ही क्या सकता है ? यह तो प्रभु हमलोगोंको शिक्षा देनेके लिये इस लीलाका अभिनय करा रहे हैं । यदि प्रभुकी ऐसी ही इच्छा है और इस उपदेशप्रद अभिनयका प्रधान पात्र प्रमु मुझे ही वनाना चाहते हैं, तो मैं हृदयसे कहता हूँ, माताके प्रति मेरे मनमें किसी प्रकारका बुरा भाव नहीं है । यदि आप मुझे प्रमु-की आज्ञासे 'क्षमा कर दी' ऐसा कहनेके लिये ही विवश करते हैं तो मैं कहे देता हूँ। वैसे तो माताने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं है, यदि प्रभुकी दृष्टिमें यह अपराध है तो मैं उसे हृदयसे क्षमा करता हूँ । रही चरण-धृलिकी बात सो शचीमाता तो जगद्-वन्द्य हैं। उनकी चरण-घूलि ही भक्तोंके शरीरका अङ्ग-राग है। मला, माताको मैं अपने पैर कैसे छुआ संकता हूँ। इस प्रकार मक्तोंमें झगड़ा हो ही रहा था, कि इतनेमें ही राचीदेत्री भी वहाँ आ पहुँचीं और उन्होंने जल्दीसे अद्वैताचार्यकी चरण-घूळि अपने मस्तकपर चढ़ा छी । इस बातसे भक्तोंकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। वे आनन्दके साथ चूर्य करने लगे। भक्तोंमें एक दूसरेके प्रति जो कुछ थोड़ा-बहुत मनोमालिन्य था, वह इस घटनासे एकदम समूल नष्ट हो गया और भक्त परस्पर एक दूसरेको प्रेमसे गले लगा-लगाकर आर्हिंगन करने छंगे।

इसी प्रकार नवद्वीपमें एक देवानन्द पण्डित थे। वे वैसे तो बड़े भारी पण्डित थे, शास्त्रोंका ज्ञान उन्हें यथावत् था।

श्रीमद्मागवतके पढ़ानेके लिये दूर-दूरतक इनकी ख्याति थी। बहुत दूर-दूरसे विद्यार्थी इनके पास श्रीमद्भागवत और गीता पढ़नेके लिये आते थे। ये खभावके बुरे नहीं थे, संसारी छुखोंसे उदासीन और विरक्त थे। किन्तु अभीतक इनके हृदयमें प्रेमका अंकुर उदित नहीं था। हृदयमें प्रेमका वीज तो पड़ा हुआ था, किन्तु श्रद्धा और साधु-कृपारूपी जलके विना क्षेत्र शुप्क ही पड़ा था। सूखे खेतमें बीज अंकुरित कैसे हो सकता है, जबतक कि वह छुन्दर वारिसे सींचा न जाय ? दयाई-हृदय गौराङ्कने एक दिन नगर श्रमण करते समय उनके ऊपर भी कृपा की। उनके ऊपर वाक्-प्रहार करके उनके सूखे और जमें हुए हृदय-रूपी क्षेत्रको पहिले तो जोत दिया, फिर कृपारूपी जलसे सींच-कर उसे स्निग्ध और अंकुर उत्पन्न होने योग्य बना दिया।

देवानन्दको श्रीमद्भागवत पढ़ाते देखकर प्रभु कोधित भावसे कहने छगे—'ओ पण्डित ! श्रीमद्भागवतके अर्थोंका अनर्थ क्यों किया करता है ? त भागवतके अर्थोंको क्या जाने ? श्रीमद्भागवत तो साक्षात् श्रीकृष्णका विष्रह ही है । जिनके हृदयमें प्रेम नहीं, भिक्त नहीं, साधु-महात्मा और ब्राह्मण-वैष्णवोंके प्रति श्रद्धा नहीं, वह श्रीमद्भागवतकी पुस्तकके छूनेका अधिकारी ही नहीं । भागवत, गङ्गाजी, तुछसी और भगवद्भक्त ये भगवान्के रूप ही हैं । जो छुष्क हृदयके हैं, जिनके अन्तः करणमें भिक्त नहीं, वे इनके द्वारा क्या छाम उठा सकते हैं ? वैसे ही ज्ञानकी वातें बघारता रहता है, या कुछ समझता भी है ? ऐसे पढ़नेसे क्या छाम ? छा तेरी पुस्तकको फाड़कर श्रीगङ्गाजीके प्रवाहमें

प्रवाहित कर दूँ।' इतना कहकर प्रमु भावावेशमें उनकी पुस्तक फाइनेके छिये दौड़े । मक्तोंने यह देखकर प्रभुको पकड़ छिया और शान्त किया । प्रभुको भावावेशमें देखकर भक्त उन्हें भागे ले गये । लौटते हुए प्रभु फिर देवानन्दके स्थानपर आये । उस समय प्रभु भावावेशमें नहीं थे, उन्होंने देवानन्दजीको वह वात याद दिलायी, जन वे एक बार श्रीमद्भागवतका पाठ पढ़ा रहे थे और श्रीवास पण्डित भी पाठ सुनने आये थे। जिस श्री-मद्भागवतके अक्षर-अक्षरमें ट्रॅंस-ट्रॅंसकर प्रेम-रस मरा हुआ है, ऐसी भागवतका जव श्रीवासजीने पाठ सुना तो वे प्रेममें वेहोश होकर मृर्छित हो गये, आपके भक्तोंने उन्हें उठाकर बाहर डाल दिया था और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं . की । महाभागवत श्रीवास पण्डितके भावोंको जव आपने ही नहीं समझा तव आपके शिष्य तो समझते ही क्या ? आपने उस समय एक भगवत्-भक्तका बुरी तरहसे तिरस्कार कराया, यह आपके ऊपर अपराध चढ़ा।'

देवानन्द विरक्त थे, विद्वान् थे, शास्त्रज्ञ थे, फिर भी उन्होंने प्रभुके क्रोधयुक्त वचनोंका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मगवत्-कृपासे उनकी वृद्धि शुद्ध हो गयी। उन्हें अपनी भूलका अनुभव होने लगा। वे प्रभुके शरणापन हुए और उन्होंने अपने पूर्वके भूल तथा अज्ञानमें किये जानेवाले अपराधके लिये श्रीवास पण्डितसे क्षमा-याचना की। जब प्रभुकी उनके ऊपर कृपा हो गयी, तव उनके भगवत्-भक्त होनेमें क्या देर थी ? वे उस दिनसे परमभक्त वन गये।

प्रमु अपने भक्तोंको भजनकी प्रणाली और भजन किस प्रकारके बनकर करना चाहिये इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे। एक दिन आप भक्तोंको भगवनामका माहात्म्य वता रहे थे। माहात्म्य वताते हुए उन्होंने कहा-- 'भक्तको अपने छिये तुणसे भी नीचा समझना चाहिये और वृक्षोंसे भी अधिक सहनशील। खयं तो कभी मानकी इच्छा करे नहीं, किन्तु दूसरोंको सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिये। इस प्रकार होकर निरन्तर भगवन्नामीं-का ही चिन्तन-स्मरण करते रहना चाहिये। सबसे अधिक सहनशीलतापर ध्यान देना चाहिये। जिसमें सहनशीलता नहीं, वह चाहे कितना भी वड़ा विद्वान्, तपस्वी और पण्डित ही क्यों न हो, कभी भी भगवत्-कृपाका अधिकारी नहीं बन सकता । सहनशीलताका पाठ वृक्षोंसे लेना चाहिये । वृक्ष किसी-से कटू वचन नहीं बोलते, उन्हें जो ईंट-पत्थर मारता है तो उसपर रोष न करके उल्टे प्रहार करनेवालेको पके हुए फल ही देते हैं। भूख-प्यास लगनेपर भोजन तथा जलकी याचना नहीं करते। सदा एकान्तमें ही रहते हैं। इसी प्रकार भक्तको जनसंसदिसे पृथक् रहकर किसीसे किसी बातकी याचना न करते हुए अमानी और सहनशील बनकर भगवत्-चिन्तन करते रहना चाहिये।'

इसके अनन्तर आपने---

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥

क्ष किंदुगमें केवल हिरनाम ही सार है। जीवेंके उद्धारके निमित्त भगवन्नामको छोड़कर कलिकालमें दूसरा कोई और सुगम उपाय है ही नहीं।

इस श्लोककी व्याख्या भक्तोंको वतायी। तीन वार मना करने-से यह अभिप्राय है, कि कल्यिगमें इससे सरल और सुगम उपाय कोई दूसरा है ही नहीं।

एक हृदयहीन जड-वुद्भिवाला विद्यार्थी भी प्रभुकी इस व्याख्याको स्न रहा था। उसने कहा-4यह तो सब शास्त्रोंमें अर्थवाद है। नामकी प्रशंसामें वैसे ही बहुत-सी चढ़ा-बढ़ाकर बातें कह दी हैं। वास्तवमें कोरे नामसे कुछ नहीं होता। लोगोंकी नाममें प्रवृत्ति हो, इसलिये ऐसे वाक्य कह दिये हैं।' इतना सुनते ही प्रभुने अपने दोनों कान बन्द कर छिये और 'श्रीहरि' 'श्रीहरि' कहकर वे सभी मक्तोंसे कहने छगे--- 'भगवनाममें अर्थवाद कहनेवालेको तो पातक लगता ही है, सुननेवालेको मी पाप होता है। इसलिये चलो हम सभी गंगाजीमें सचैल स्नान करें । तभी इस भगवन्नाममें अर्थवाद सुननेवाले पापसे मुक्त हो सकेंगे।' यह कहकर प्रभु भक्तोंके सहित गंगास्नानके लिये चले गये। सभी भक्तोंने श्रद्धा-भक्तिके सहित सरसरिके सन्दर-सुशीतल नीरमें स्नान किया। स्नान कर लेनेके अनन्तर प्रभुने सभी भक्तोंके सम्मुख भक्तिकी महिमाका वर्णन किया। प्रमु भक्तोंको छक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए कहने छगे--- भाई, तुम्हीं सोचो, जो अखिलकोटि ब्रह्माण्डनायक हैं, जिनके एक-एक रोमकूपमें असंख्यों ब्रह्माण्ड समा सकते हैं, उन्हें कोई योगके ही द्वारा प्राप्त करना चाहे तो, वे उसके वशमें केवल खास रोकनेसे ही कैसे आ सकते हैं ! कोई कहे कि हम तत्त्वोंकी संख्या

कर-करके उनका पता लगा लेंगे, तो यह उसकी कोरी मूर्खता है। मला, जो बुद्धिसे अतीत हैं, जिनके लिये चारों वेद नेति-नेति कहकर कथन कर रहे हैं उनका ज्ञान सांख्यके द्वारा हो ही कैसे सकता है? अन रही धर्मकी बात, सो धर्म तो उलटा वन्धनका ही हेतु है। धर्मसे तो तीनों लोकोंके विषय-सुखोंकी ही प्राप्ति हो सकती है। वह भी एक प्रकारसे सुवर्णकी वेड़ी ही है। कोई जपसे अथना केनल त्यागसे ही उन्हें प्रसन्न करना चाहे तो वे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? त्याग कोई कर ही क्या सकता है? उनकी कृपाके निना कुछ भी नहीं हो सकता। भिक्तसे हीन होकर जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किये जायँ, सभी व्यर्थ हैं। इस बातको भगनान्ने उद्धनसे खयं ही कहा है—

न साधयित मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। न खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता॥॥ (श्रीमद्वा० १९। १४। २०)

इस प्रकार भक्तोंको भगवत्-भक्तिकी शिक्षा देते हुए प्रमु सभीको अपूर्व सुख और आनन्द पहुँचाते हुए नवद्वीपमें भाँति-माँतिकी छीछाएँ करने छगे।

## —**少**好爱好—

है उद्भव! जिस प्रकार मेरे प्रति बढ़ी हुई भक्ति मुझे वशमें कर सकती है उस प्रकार अष्टांगयोग, सांख्य-शाखोंका अध्ययन, धर्म, स्वाध्याय तथा तप आदि क्रियाएँ मुझे वश करनेमें समर्थ नहीं हो सकतीं।

## नदियामें प्रेम-प्रवाह और कार्जाका अत्याचार

नामैकं यस्य वाचि सारणपथगतं श्रोत्रमूलं गतं वा शुद्धं वा शुद्धवर्णं व्यवहितरहितं तारयत्येव सत्यम्। तच्चेट्टे हद्रविणजनतालोभपाखण्डमध्ये निक्षिप्तं स्यान्नफलजनकं शीघ्रमेनात्र विप्र ॥% (पद्मप्रराख)

प्रेम ही 'जीवन' है। जिस जीवनमें प्रेम नहीं, वह जीवन नहीं जंजाल है । जहाँ प्रेम है, वहीं वास्तविक प्रेमकी लटा दृष्टि-गोचर होती है। कहीं प्रेमियोंका सम्मिलन देखिये. प्रेमियांकी वार्ता सनिये अथवा प्रेमियोंके हास-परिहास, खान-पान अथवा उनके मेळों-उत्सवोंमें सम्मिलित हजिये, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक जीवन कैसा होता है और उसमें कितना मजा है. कितना मिठास है। उस मिठासके सामने संसारके जितने मीठे

<sup>&</sup>amp; जिसकी जिह्वासे एक वार भगवानुके मधुर नामका उचार हो गया है, या स्वरणके द्वारा हृदयमें स्फ़रित हो गया है अथवा कानसे सन ही लिया है, फिर चाहे उस नामका उचारण शुद्ध हुआ हो या अग्रद अथवा व्यवधानसहित हो तो भी उस नामके उच्चारण. स्मरण अथवा श्रवणसे मनुष्य अवस्य ही तर जाता है। किन्तु उस नामका व्यवहार ग्रद्ध भावनासे होना चाहिये। यदि शरीर, धन, स्त्री, लोभ अयवा पाखण्डके लिये नामका आश्रय लिया जायगा तो ( नाम लेना न्यर्थ तो जायगा नहीं उससे फल तो अवस्य ही होगा किन्तु ) वह शीक्र फल देनेवाला न हो सकेगा।

कहे जानेवाले पदार्थ हैं, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने लगते हैं। किसी भाग्यवान् पुरुषके शरीरमें ही प्रेम प्रकट होता है और उसकी छत्रछायामें जितने भी प्राणी आकर आश्रय प्रहण करते हैं, वे सभी पावन वन जाते हैं, उन्हें भी वास्तविक जीवन-का सुख मिळ जाता है। प्रेमी जिस स्थानमें निवास करता है, वह भूमि पावन बन जाती है, जिस स्थानमें वह क्रीड़ा करता है, वह स्थान तीर्थ वन जाता है और जिन पुरुपोंके साथ वह लीला करता है, वे बङ्भागी पुरुष भी सदाके लिये अमर वन जाते हैं। जिस नवद्वीपमें प्रेमावतार गौरचन्द्र उदित होकर अपनी सुखद शीतल किरणोंके प्रकाशसे संसारी तापोंसे आझान्त प्राणियोंको शीतलता प्रदान कर रहे हों उस भाग्यवती नगरीके उस समयके आनन्दका वर्णन कर ही कौन सकता है ? महाप्रमु-के कीर्तनारम्भसे सम्पूर्ण नवद्दीप एक प्रकारसे आनन्दका घर ही बन गया था। वहाँ हर समय श्रीकृष्ण-कीर्तनकी सुमधुर ध्वनि ही सुनायी पड़ती थी।

जगाई-मधाईके उद्घारसे छोग संकीर्तनका महत्व समझने छगे। हजारों छोग सदा प्रमुके दर्शनोंके छिये आते। वे प्रमुके छिये भाँति-माँतिकी मेंटें छाते। कोई तो सुन्दर पुष्पोंकी माछाएँ छाकर प्रमुके गछेमें पहिनाता, कोई खादिष्ठ फछोंको ही उपहार-खरूप प्रमुके सामने रखता। बहुत-से सुन्दर-सुन्दर पकवान अपने घरोंसे छाकर प्रमुको मेंट करते। प्रमु उनमेंसे थोड़ा-सा छेकर समीके मनको प्रसन्न कर देते। सभी आकर पूछते— 'प्रभो ! हमलोग भी कुछ कर सकते हैं ? क्या हमलोगोंको भी कृष्ण-कीर्तनका अधिकार है ?

प्रमु कहते— 'कृष्ण-कीर्तन सन कोई कर सकता है। इसमें तो अधिकारी-अनिधकारीका प्रश्न ही नहीं। भगवन्नामके सभी अधिकारी हैं। नाममें निधि-निषेध अथना ऊँच-नीचका निचार ही नहीं। आपछोग प्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण-कीर्तन कर सकते हैं।'

इसपर छोग पूछते— 'प्रभो ! हमछोग तो जानते भी नहीं कीर्तन कैसे किया जाता है। हमें आजतक संकीर्तनकी शिक्षा ही नहीं मिछी और न हमने इसकी पद्धति किसी पुस्तक-में ही पढ़ी।'

प्रमु हँसकर कहने लगते— 'नाम-संकीर्तनमें सीखना ही क्या है, यह तो वड़ा सरल मार्ग है। इसके लिये विज्ञता अथवा वहुज्ञताकी आवश्यकता नहीं। सभी कोई इसे कर सकते हैं। देखो, इस प्रकार ताली वजाकर—

हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविन्द राम श्रीमधुस्दन॥

इस मन्त्रको या और किसी मन्त्रको जिसमें भगवान्के नामों-का ही कीर्तन हो, गाते गये, दस-पाँच अपने साथी इकट्ठें कर लिये और सभी मिलकर नाम-संकीर्तन करने लगे। तुम-लोग नियमपूर्वक महीनेभरतक करो तो सही, फिर देखना कितना आनन्द आता है।' लोग प्रमुके मुखसे भगवन्नाम- माहात्म्य और कीर्तनकी महिमा सुनते और वहीं उन्हें दिखा-दिखाकर संकीर्तन करने लगते। जहाँ वे भूल करते प्रमु उन्हें फौरन बता देते। इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते, उन सभीको भगवनाम-संकीर्तनका ही उपदेश करते। लोग महाप्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके अपने-अपने घरोंको चले आते और दूसरे ही दिनसे संकीर्तन आरम्भ कर देते । पहिले तो लोग ताली बजा-बजाकर ही कीर्तन करते थे, किन्तु ज्यों-ज्यों उन्हें आनन्द आने लगा, त्यों-ही-त्यों उनके संकीर्तनके साथ खोल-करताल तथा झाँझ-मटंग आदि वाद्योंका भी समावेश होने लगा। एकको कीर्तन करते देखकर दूसरेको भी उत्साह होने लगा और उसने भी दस-पाँच लोगोंको इकट्ठा करके अपनी एक छोटी संकीर्तन-मण्डली वना छी और दोनों समय नियमसे संकीर्तन करने लगे। इस प्रकार प्रत्येक मुहल्लेमें वहुत-सी संकीर्तन-मण्डलियाँ स्थापित हो गर्या ! अच्छे-अच्छे घरोंके लोग सन्ध्या-समय अपने सभी परिवारवालोंको साथ लेकर संकीर्तन करते। जिसमें स्नी-पुरुष, छोटे-बड़े सभी सम्मिलित होते ।

भक्त सदा आनन्दमें छके-से रहते। परस्पर एक दूसरेका आर्छिंगन करते। दो भक्त जहाँ भी रास्तेमें मिलते, वहीं एक दूसरेसे लिपट जाते। कोई दूसरेको साष्टाङ्ग प्रणाम ही करते, वह जल्दीसे उनकी चरण-रज छनेको दौड़ता। कभी दस-बीस भक्त मिलकर संकीर्तनके पदोंका ही गायन करने लगते। कोई वाजारमें सवके सामने नृत्य करते ही निकलते। इस प्रकार भक्तिरूपी नदियामें सदा प्रेमकी तरङ्गें ही उठती रहतीं। रात्रि-दिन शंख, घडियाल, तुरही, खोल, करताल, झाँझ, मृदंग तथा अन्यान्य प्रकारके वाद्योंसे सम्पूर्ण नवद्वीप नगर गूँजता ही रहता।

महाप्रभु भक्तोंको साथ छेकर रात्रिभर संकीर्तन ही करते रहते । प्रातःकाल घण्टे-दो-घण्टेके लिये सोते। उठते ही मक्तोंको साय छेकर गङ्गा-स्नान करनेके छिये चछे जाते। भक्तोंको तो लोगोंने सदासे ही 'वावले' की उपाधि दे रखी है। इन वावले भक्तोंका स्नान भी विचित्र प्रकारका होता। ये लोग सदा अफीमचीकी तरह पिनकमें ही बने रहते । मद्यपके समान नशेमें ही झुमते रहते और पागलोंके समान ही वड़वडाया करते। स्नान करते-करते किसीने किसीकी धोती ही फेंक दी है, तो कोई किसीके जपर जल ही उलीच रहा है। कोई तैरकर उस पार जा रहा है, तो कोई प्रवाहके विरुद्ध ही तैरनेका दुस्साहस कर रहा है। इस प्रकार घण्टोंमें इनका स्नान समाप्त होता। तव प्रभु सब भक्तोंके सहित घर आते । देवपूजन, तुल्सीपूजन आदि कर्मोंको करते । तबतक विष्णुप्रिया भोजन वनाकर तैयार कर लेतीं । जल्दीसे आप भोजनोंपर बैठ जाते । भक्तोंको त्रिना साथ छिये इन्हें भोजन अच्छा ही नहीं छगता था, इसिछये दस-पाँच भक्त सदा इनके साथ ही भोजन करते। भोजन करते-करते कभी तो मातासे कहते—'अम्मा, तेरी वहूके हाथमें जाने क्या जादू है, सभी चीजोंमें बड़ी भारी मिठास आ

जाती है। और तो और साग भी तो मीठा लगता है! पास बैठे हुए भक्तसे कहने लगते—'क्योंजी, ठीक है न, तुम्हें सागमें भी मिठास माल्म पड़ती है।' यह सुनकर सभी भक्त हँसने लगते। विष्णुप्रियाजी भी मन-ही-मन मुस्कराने लगतीं।

मोजनके अनन्तर आप थोडी देर विश्राम करते । तीसरे पहर फिर धीरे-धीरे सभी भक्त प्रभुके घरपर आकर एकत्रित हो जाते । तव प्रभु उनके साथ श्रीकृष्ग-कथाएँ कहने लगते । कभी कोई श्रीमद्भागवतका ही प्रकरण छिड़ गया है। कभी कोई 'गीतगोविन्द' के पदकी ही न्याख्या कर रहा है। किसी दिन पद्मपुराणकी ही कथा हो रही है, इस प्रकार नाना शास्त्रोंकी चर्चा प्रभुके यहाँ होती रहती । सायंकालके समय मक्तोंको साथ छेकर प्रमु नगर-भ्रमण करनेके छिये निकछते। इसप्रकार इनका सभी समय भक्तोंके सहवासमें ही व्यतीत होता। क्षणभर भी भक्तोंका पृथक् होना इन्हें असहा-सा प्रतीत होता। मक्तोंकी भी प्रभुके चरणोंमें अहैतुकी भक्ति थी। वे प्रभुके संकेतके ही अनुसार चेष्टाएँ करते । वे सदा प्रभुके मुखकी ही ओर देखते रहते, कि किस समय प्रमुके मुखपर कैसे भावोंके लक्षण प्रतीत होते हैं। उन्हीं भावोंके अनुसार वे ऋियाएँ करने लगते। इस कारण ईर्ष्या करना ही जिनका खभाव है, जो दूसरेके अभ्युदय तथा गौरवको देख ही नहीं सकते, ऐसे खळ पुरुष सदा प्रमुकी निन्दा किया करते । प्रमु उन छोगोंकी वातों-के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। जब कोई भक्त किसीके सम्बन्धकी ऐसी वातें छेड़ भी देता तो आप उसी समय उसे बाँटकर कह देते 'अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु त्यक्वा सेवाकथा-रसमहो नितरां पिच त्वम्' दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करना छोड़-कर तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें ही अपने मनको क्यों नहीं लगाते। इस कारण प्रभुके सम्मुख किसीकी निन्दा-स्तुति करने-की भक्तोंको हिम्मत ही नहीं होती थी।

प्रभुके बढ़ते हुए प्रभावको देखकर द्वेषी छोगोंने मुसलमानों-को भड़काया। वे जानते थे. कि हम निमाई पण्डितका वैसे तो कुछ विगाइ नहीं सकते । उनके कहनेमें हजारों आदगी हैं। हाँ, यदि शासकोंकी ओरसे इन्हें पीड़ा पहुँचायी जावेगी, तव तो इनका सभी गौरहरिपना ठीक हो जायगा । उस समय मसलमानोंका शासन था । इसलिये मुसलमानोंकी शिकायतोंपर विशेप ध्यान दिया जाता था। इसलिये खलोंने मुसलमानोंको ही वहकाना ऋरू किया—'निमाई पण्डित अशास्त्रीय काम करता है। उसकी देखादेखी सम्पूर्ण नगरमें कीर्तन होने लगा है। दिन-रात्रि कीर्तनकी ही ध्वनि सनायी पड़ती है। इस कोलाहरूके कारण रात्रिमें छोगोंको निदा भी तो नहीं आने पाती । काजीसे कहकर इन छोगोंको दण्ड दिलाना चाहिये। न जाने ये सब मिलकर क्या कर बैठें ? मुसलमानोंको भी यह बात जँच गयी । वे भला हिन्दू-धर्मका अम्युदय कव देख सकते थे है इसलिये सभीने मिछकर काजीके यहाँ संकीर्तनके विरुद्ध अभियोग चलाया ।

उस समय बंगाल-सूबेमें अभियोगोंके निर्णय करनेका काम काजियोंके ही अधीन था। जमींदार, राजा अथवा मण्डलेस्वर कुछ गाँवोंका वादशाहसे नियत समयके छिये ठेका छे लेते और जितनेमें ठेका लेते उतने रुपये तो कर उगाहकर बादशाहको दे देते, जो बचते उसे अपने पास रख छेते । दीवानी और फौज-दारीके जितने मामछे होते उनका फैसला काजी किया करते। वादशाहकी ओरसे स्थान-स्थानपर काजी नियुक्त थे। उस समय वङ्गालके नवाब हुसेनशाह थे। वे वङ्गालके खतन्त्र शासक थे। उनकी ओरसे फौजदार चाँदखाँ नामके काजी नवद्वीपमें भी नियुक्त थे । बादशाहके दरबारमें इनका वड़ा सम्मान था । कुछ लोगोंका कहना है, ये हुसेनशाहके विद्यागुरु ये। कुछ भी हो, चाँदखाँ सहृदय, समझदार और शान्तिप्रिय मनुष्य थे। हिन्दुओं-से वे अकारण नहीं चिढ़ते थे । नीलाम्बर चक्रवर्तीके दौहित्र होनेके नातेसे वे महाप्रभुसे भी परिचित थे। इसिंछये लोगोंके बार-बार शिकायत करनेपर भी उन्होंने महाप्रभुके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी नहीं चाही। जब छोगोंने नित्यप्रति उनसे संकीर्तनकी शिकायत करनी आरम्म कर दी और उनपर अत्य-धिक जोर डाला गया। तव उनकी भी समझमें यह बात आ गयी, कि 'हाँ, ये लोग दिन-रात्रि वाजे बजा-वजाकर शोर मचाते रहते हैं। ऐसा भी क्या भजन-कीर्तन ? यदि भजन ही करना है, तो धीरे-धीरे करें।' यही सोचकर वे एक दिन अपने दल-बलके सहित कीर्तनवालोंको रोकनेके लिये चले । वहुत-से लोग प्रेममें उन्मत्त होकर संकीर्तन कर रहे थे। इनके आदमियोंने उनसे

कीर्तन बन्द कर देनेके लिये कहा । किन्तु वे भला किसकी झननेवाळे थे ! मना करनेपर भी वे वरावर कीर्तन करते ही रहे। इसपर काजीको गुस्सा आ गया और उसने घ्रसकर कीर्तन करनेवालोंके खोल फोड़ दिये और मक्तोंसे डाँटकर कहने लगे---'खबरदार, आजसे किसीने इस तरह शोर मचाया तो सभी-को जेळखाने भेज दूँगा।' वेचारे भक्त डर गये। उन्होंने संकीर्तन वन्द कर दिया । इसी प्रकार जहाँ-जहाँ भी संकीर्तन हो रहा था, काजीके आदमी वहाँ-वहाँ जाकर संकीर्तनको वन्द कराने लगे । सम्पूर्ण नगरमें हाहाकार मच गया । लोग संकीर्तनके सम्बन्धमें भाँति-भाँतिकी वार्ते कहने छगे। कोई तो कहता-'भाई! यहाँ मुसलमानी शासनमें संकीर्तन हो ही नहीं सकता। हम तो इस देशको परित्याग करके किसी ऐसे देशमें जाकर रहेंगे, जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकें । कोई कहते-- 'अजी, जोर-जोरसे नाम लेनेमें ही क्या लाभ ? यदि काजी मना करता है, तो धीरे-धीरे ही नाम-जप कर लिया करेंगे। किसी प्रकार भगवन्नाम-जप होना चाहिये।' इस प्रकार भयभीत होकर लोग भाँति-भाँतिकी बार्ने कहने छगे।

दूसरे दिन सभी मिलकर महाप्रमुके निकट आये और उन्होंने रात्रिमें जो-जो घटनाएँ हुई सन कह सुनायों और अन्तमें कहा—'प्रभो! आप तो हमसे संकीर्तन करनेके लिये कहते हैं, किन्तु हमारे ऊपर संकीर्तन करनेसे ऐसी-ऐसी विपत्तियाँ आती हैं। अब हमारे लिये क्या आज्ञा होती है श आपकी आज्ञा हो तो हम इस देशको छोड़कर किसी ऐसे देशमें चले जायँ, जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सकें। या आज्ञा हो तो संकीर्तन

ŗ

करना ही वन्द कर दें। वहुत-से छोग तो डरके कारण भागे भी. जा रहे हैं।'

प्रभुने कुछ दृढ़ताके साथ रोपमें आकर कहा—'तुमलोगोंको न तो देशका ही परित्याग करना होगा और न संकीर्तनको ही वन्द करना। तुम लोग जैसे करते रहे हो, उसी तरह
संकीर्तन करते रहो। मैं उस काजीको और उसके साथियोंको
देख लूँगा, वे कैसे संकीर्तनको रोकते हैं ? तुमलोग तिनक भी
न घवड़ाओ।' प्रभुके ऐसे आश्वासनको सुनकर सभी भक्त अपनेअपने घरोंको चले गये। बहुत-से तो प्रभुकी आज्ञानुसार पूर्ववत्
ही संकीर्तन करते रहे। किन्तु उनके मनमें सदा डर ही वना
रहता था। बहुतोंने उसी दिनसे संकीर्तन करना वन्द ही
कर दिया।

लोगोंको डरा हुआ देखकर प्रमुने सीचा कि इस प्रकार काम नहीं चलनेका। लोग काजीके डरसे भयभीत हो गये हैं। जवतक मैं काजीका दमन न करूँगा, तवतक लोगोंका भय दूर न होगा। यह सुनकर पाठक आश्चर्य करेंगे, कि काजीके पास अख-शक्षोंसे सुसज्जित बहुत-सी सेना है, बादशाहकी ओरसे उसे अधिकार प्राप्त है। उसके पास राजवल, धनवल, सैन्यवल तथा अधिकार-वल आदि सभी वल मौजूद हैं। उसका दमन अहिंसाप्रिय शान्त खभाववाले, अख-शखहीन, खोल-करतालकी लयके साथ रत्य करनेवाले निमाई पण्डित कैसे कर सकेंगे? इस प्रश्नका उत्तर पाठकोंको अगले अध्यायमें आप-से-आप ही मिल जायगा।



## काजीकी शरणापति

विना मुकुटके राजा भी होते हैं और बिना शक्षके सेना भी छड़ सकती है। जो मुकुटघारी राजा अथवा महाराजा होते हैं, उनका तो प्रायः जनताके जपर भयसे आधिपत्य होता है, वे भीतरसे उससे द्वेष भी रख सकते हैं और जनता कभी-कभी उनके विरुद्ध बछवा भी कर सकती है, किन्तु जो विना मुकुटके राजा होते हैं उनका तो जनताके हृदयोंपर आधिपत्य होता है वे तो प्रेमसे ही सभी छोगोंको अपने वशमें कर सकते हैं। चाहे मुकुटघारी राजाकी सेना रणक्षेत्रसे भयके कारण भाग आवे, चाहे उसकी पराजय ही हो जाय, किन्तु जिनका जनताके हृदयोंके जपर आधिपत्य है, जनताके अन्तः करणपर जिनके शासनकी प्रेम-मुहर छगी हुई है उनके सैनिक चाहे शक्षधारी हों अथवा विना शक्षके, बिना जय प्राप्त किये मैदानसे भागते ही नहीं। क्योंकि वे अपने प्राणोंकी कुछ भी परवा नहीं करते।

श्च जिनकी अनुक्रम्पासे यवन भी सञ्चरित्र होकर श्रीकृष्णके सुमधुर नार्मोका जप करनेवाले वन जाते हैं, उन स्वच्छन्द अव्युत चेष्टाएँ करनेवाले श्रीमहाप्रसु चैतन्यदेवके चरणक्रमलों हम प्रणाम करते हैं।

जिसे अपने प्राणोंकी कुछ भी परवा नहीं, जो मृत्युका नाम सुनकर तिनक भी विचित न होकर उसका सर्वदा खागत करनेके छिये प्रस्तुत रहता है, उसके छिये संसारमें कोई काम दुरूह नहीं। उसे इन वाह्य शखोंकी उतनी अधिक अपेक्षा नहीं, उसका तो साहस ही शख है। वह निर्भाक होकर अपने साहस-रूपी शखके सहारे अन्यायके पक्ष छेनेवाछेका पराभव कर सकता है। फिर भी वह अपने विरोधीके प्रति किसी प्रकारके वुरे विचार नहीं रखता। वह सदा उसके हितकी ही वात सोचता रहता है, अन्तमें उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेममें यही तो विशेषता है। प्रेममार्गमें कोई शत्रु ही नहीं। घृणा, द्वेप, कपट, हिंसा अथवा अकारण कप्ट पहुँचानेके विचारतक उस मार्गमें नहीं उठते, वहाँ तो ये ही भाव रहते हैं—

सर्वे कुशिलनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाक् भवेत्॥\*

(श्रीवालमीकि माहास्य)

इसीका नाम 'निष्क्रिय प्रतिरोध' 'सविनय अवज्ञा' अथवा 'सत्याप्रह' है। महाप्रभु गौराङ्गदेवने संकीर्तन रोकनेके विरोधमें इसी मार्गका अनुसरण करना चाहा। काजीकी नीच प्रवृत्तियोंके दमन करनेके निमित्त उन्होंने इसी उपायका अवलम्बन किया। सब लोगोंसे उन्होंने कह दिया—'आप लोग घबड़ायँ नहीं,

क्ष सभी सुखी हों, सब स्वस्य हों, सभी कल्याणमार्गके पथिक बन सकें, कोई भी दुखी न हो।

में खयं काजीके सामने संकीर्तन करता हुआ निकलूँगा, देखें वह मुझे संकीर्तनसे किसप्रकार रोकता है ?' प्रभुके ऐसे आश्वासनसे सभीको परम प्रसन्नता हुई और सभी अपने-अपने घरोंको चले गये।

दूसरे दिन महाप्रभुने नित्यानन्दजीको आज्ञा दी कि सम्पूर्ण नगरमें इस संवादको सना आओ कि 'हम आज सायंकालके समय काजीकी आज्ञाके विरुद्ध नगरमें संकीर्तन करते हुए निकलेंगे। सन्ध्याके समय सभी लोग हमारे घरपर एकत्रित हों और प्रकाशके छिये एक-एक मशाल भी साथ लेते आवें।' नित्यानन्दजी तो बहुत दिनसे यही बात चाहते भी थे। उनकी इच्छा थी, कि 'एक दिन महाप्रभु सम्पूर्ण नगरमें संकीर्तन करते हुए निकलें तो लोगोंको पता चल जाय, कि संकीर्तनमें कितना माधुर्य है। उन्हें विश्वास था कि जो छोग संकीर्तनका विरोध करते हैं, यदि वे छोग एक दिन भी गौराङ्गके प्रेम-नृत्यको देख हेंगे, तो वे सदाके छिये गौराङ्गके तथा उनके संकीर्तनके मक्त वन जायँगे। महाप्रभुके खुलकर कीर्तन करनेसे भयभीत भक्तोंका भय भी दूर भाग जायगा और अन्य लोगोंको भी फिर संकीर्तन करनेका साहस होगा। बहुत-से छोग इदयसे संकीर्तनके समर्थक हैं, किन्तु काजी-के भयसे उनकी कीर्तन करनेकी हिम्मत नहीं होती। प्रस्के प्रोत्साहनकी ही आवश्यकता है।' इन वातोंको नित्यानन्दजी मन-ही-मनमें बहुत दिनोंसे सोच रहे थे। किन्तु उन्होंने किसीपर अपने इन भावोंको प्रकट नहीं किया । आज स्वयं महाप्रभुको

नगर-कीर्तन करनेके लिये उद्यत देखकर उनके आनन्दका पारावार नहीं रहा। वे हायमें घण्टा लेकर नगरके मुद्दे मुद्दे और गली-गलीमें घर-घर घूम-घूमकर इस ग्रुम संवादको सुनाने लगे। पहिले वे घण्टेको जोरोंसे वजा देते। घण्टेकी ध्विन सुनकर बहुत-से स्नी-पुरुष वहाँ एकत्रित हो जाते तव नित्यानन्दजी हाथ उठाकर कहते—'भाइयो । आज शामको श्रीगौरहरि अपने सुमधुर संकीर्तनसे सम्पूर्ण नगरके लोगोंको पावन बनावेंगे। नगरवासी नर-नारियोंकी विरकालकी मनोवाञ्छा आज पूरी होगी। सभी लोगोंको आज प्रभुके अद्भुत और अलौकिक नृत्यके रसास्वादनका सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी भाई संकीर्तनकारी भक्तोंके स्वागतके निमित्त अपने-अपने घरोंको सुन्दरताके साथ सजावें और शामको सभी एक-एक मशाल लेकर प्रभुके घरपर आवें। वहाँ किसी प्रकारका शोर-गुल न मचावें। वस, संकीर्तनका सुख छ्टते हुए अपने जीवनको कृतकृत्य बनावें।'

सभी लोग इस मुनादीको सुनते और आनन्दसे ठछलने लगते। साम्हिक कार्योमें एक प्रकारका स्वाभाविक जोश आ जाता है। उस जोशमें सभी प्रकारके लोग एक अज्ञात शक्तिके कारण खिंचे-से चले आते हैं, जिनसे कभी किसी शुभकामकी आशा नहीं की जाती वे भी जोशमें आकर अपनी शक्तिसे बहुत अधिक कार्य कर जाते हैं, इसीलिये तो कलिकालमें सभी कार्योके लिये संघरिकको ही प्रधानता दी गयी है।

नवद्वीपमें ऐसा नगर-कीर्तन पहिले कभी हुआ ही नहीं था। वहाँके नर-नारियोंके लिये यह एक न्तन ही वस्तु थी।

छोग बहुत दिनोंसे निमाईके नृत्य और कीर्तनकी बातें तो सुनते थे, किन्तु उन्होंने आजतक कभी निमाईका नृत्य तथा कीर्तन देखा नहीं था । श्रीवास पण्डितके घरके भीतर संकीर्तन होता था और उसमें खास-खास मक्तोंके अतिरिक्त और कोई जा ही नहीं सकता था, इसीलिये नगरवासियोंकी कीर्तनानन्द देखनेकी इच्छा मन-ही-मनमें दव-सी जाती। आज नगर-कीर्तनकी वात सुनकर सभीकी दवी हुई इच्छाएँ उभड़ पड़ीं। छोग अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार संकीर्तनके स्वागतके निमित्त भाँति-भाँतिकी तैयारियाँ करने छगे। कहात्रत है 'खरवूजेको देखकर खरवूजा रंग वदछने लगता है।' जब भगवत्-भक्त अपने-अपने घरोंको वन्दनवार, कदली-स्तम्भ और ध्वजा-पताकाओंसे सजाने छगे. तव उनके सभीप रहनेवाले शाक्त अथवा विभिन्न पन्थवाले लोग भी शोभाके लिये अपने-अपने दरवाजोंके सामने झण्डियाँ लगाने लगे. जिससे हमारे घरके कारण नगरकी सजावटमें वाधा न पड़े । किसी जोशीले नये कामके लिये सभी लोगोंके हृदयोंमें स्वामाविक ही सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। उस कार्यकी धूमधामसे तैयारियाँ होते देखकर त्रिपक्षी भी उसमें सहयोग देने लगते हैं। उस समय उनके विरोधी भाव दूर हो जाते हैं, कारण कि उप्र विचारोंका प्रमाव तो सभी प्रकारके छोगोंके ऊपर पड़ता है। इसिंछिये जो लोग अपनी नीच प्रकृतिके कारण संकीर्तन तथा श्रीगौराङ्कसे अत्यन्त ही द्वेष मानते थे, उन अकारण जलनेवाले खल पुरुषोंके घरोंको छोड़कर सभी प्रकारके छोगोंने अपने-

अपने घरोंको भलीमाँति सजाया । नगरकी सुन्दर सङ्कों-पर छिड्काव किया गया । स्थान-स्थानपर धूप, गुगगुल आदि सुगन्धित वस्तुएँ जलायी गयीं। सङ्कके दोनों ओर भाँति-भाँतिकी ध्वजाएँ फहरायी गर्यो । स्थान-स्थानपर पताकाएँ छटक रही थीं । सङ्कके किनारेके दुमंजले-तिमंजले मकान लाल, पीली, हरी, नीली आदि विविध प्रकारकी रंगीन साड़ियोंसे सजाये गये थे । कहीं कागजकी पताकाएँ फहरा रहीं तो कहीं रंगीन कपड़ोंकी ही झण्डियाँ शोभा दे रही हैं । भक्तोंने अपने-अपने द्वारोंपर मंगल-सूचक कोरे घड़े जलसे भर-भरकर रख दिये हैं। द्वारोंपर गहरोंके सहित केलेके वृक्ष बड़े ही मुन्दर तथा मुहावने दिखायी देते थे। छोगोंका उत्साह इतना अधिक वढ़ गया था कि वे वार-वार यही सोचते थे कि हम संकीर्तनके खागतके निमित्त क्या-क्या कर डालें । संकीर्तन-मण्डल किधर होकर निकलेगा और कहाँ जाकर उसका अन्त होगा, इसके लिये कोई पथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था। सभी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार यही समझते थे, कि हमारे द्वारकी ओर होकर संकीर्तन-मण्डल जरूर आवेगा। सभीका अनुमान था, हमें संकीर्तनकारी भक्तोंके स्वागत-सत्कार करनेका सौभाग्य अवश्य प्राप्त हो सकेगा । इसिलये वे महाप्रभुके सभी साथियोंके स्वागतार्थ भाँति-भाँतिकी सामग्रियाँ सजा-सजाकर रखने छगे। इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्दीपमें चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द छा गया । इतनी सजावट—तैयारियाँ किसी महोत्सवपर अथवा किसी महाराजके आनेपर भी नगरमें नहीं होती थीं। चारों ओर धूम-धाम मची हुई थी। भक्तोंके हृदय मारे प्रेमके बाँसों उछ्छ रहे थे। तैयारियाँ करते-करते ही बात-की-बातमें सन्ध्या हो गयी।

महाप्रभु भी घरके भीतर संकीर्तनकी तैयारियाँ कर रहे थे । उन्होंने विशेष-विशेष भक्तोंको बुळाकर नगर-कीर्तनकी सभी व्यवस्था समझा दी । कौन आगे रहेगा, कौन उसके पीछे रहेगा और कौन सबसे पीछे रहेगा, ये सभी बातें बता दी । किस सम्प्रदायमें कौन प्रधान नृत्यकारी होगा, इसकी भी व्यवस्था कर दी ।

अव प्रभुके अन्तरङ्ग भक्त गदाधरने महाप्रभुका शृंगार किया। प्रभुके घुँघराले काले-काले वालोंमें माँति-माँतिके सुगन्धित तेल डालकर उसका जूरा वाँधा गया, उसमें मालती, चम्पा आदिके सुगन्धित पुष्प गूँधे गये। नासिकापर ऊर्ध्व-पुण्ड् लगाया गया। केसर-कुंकुमंकी महीन विन्दियोंसे मस्तक तथा दोनों कपोलोंके ऊपर पत्रावली वनायी गयी। उनके अंग-प्रत्यंगकी सजावट इस प्रकार की गयी कि एक बार कामदेव भी देखकर लजित हो उठता। महाप्रभुने एक बहुत ही बढ़िया पीताम्बर अपने शरीरपर धारण किया। नीचेतक लटकती हुई थोड़ी किनारीदार चुनी हुई पीले रंगकी धोती बड़ी ही मली माल्म होती थी। गदाधरने घुटनोंतक लटकनेवाला एक वहुत ही बढ़िया हार प्रभुके गलेमें पहिना दिया। उस हारके कारण प्रभुका तपाये हुए सुवर्णके समान शरीर अत्यन्त ही शोभित होने लगा। मुखमें

सुन्दर पानकी बीरी लगी हुई थी इससे वार्यी तरफका कपोल योड़ा उठा हुआ-सा दीखता था। दोनों अरुण अधर पानकी लालिमासे और भी रक्तवर्णके वन गये थे। उन्हें विम्वा-फलकी उपमा देनेमें भी संकोच होता या। कमानके समान दोनों कुटिल भकुटियोंके मध्यमें चारों ओर केसर लगाकर बीचमें एक बहुत ही छोटी कुंकुमकी विन्दी लगा दी थी। पीतवर्णके शरीरमें वह ठाठ विन्दी ठाठरंगके हीरेकी कनीकी भाँति दूरसे ही चमक रही थी। इस प्रकार भली भाँति शृंगार करके प्रभु घरसे बाहर निकले। प्रभुके वाहर निकलते ही द्वारपर जो अपार भीड़ खड़ी प्रभुकी प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें एकदम कोलाहल होने लगा। मानो समुद्रमें ज्वार आ गया हो। सभी जोरोंसे 'हरि वोल' 'हरि वोल' कहकर दिशा-विदिशाओंको गुँजाने लगे। लोग प्रभुके दर्शनोंके लिये उतावले हो उठे। एक-दूसरेको धक्का देकर सभी पहिले प्रभुके पाद-पद्मोंके निकट पहुँचना चाहते थे । प्रभुने अपने दोनों हाथ उठाकर भीड़को शान्त हो जानेका संकेत किया । देखते-ही-देखते सर्वत्र सन्नाटा छा गया । उस समय ऐसा प्रतीत होने छगा मानो यहाँ कोई है ही नहीं। गदाधरने प्रभुके दोनों चरणोंमें नूपुर बाँध दिये। फिर ऋमशः सभी भक्तोंने अपने-अपने पैरोंमें नूपुर पहिन छिये । बार्ये पैरको ठमकाकर प्रभुने नूपुरोंकी ध्वनि की। प्रभुके ध्वनि करते ही एक साथ ही सहस्रों मक्तोंने अपने-अपने नूपुरोंको बजाया। भीड़में आनन्दकी तरङ्गें उठने लगी।

मीड़में ली-पुरुप, बाठक-वृद्ध तथा युवा सभी प्रकारके पुरुप थे। जाति-पाँतिका कोई भी भेद-भाव नहीं था। जो भी चाहे आकर संकीर्तन-समाजमें सम्मिछित हो सकता था। किसीके छिये किसी प्रकारकी रोक-टोक नहीं थी। भीड़में जितने भी आदमी थे, प्रायः सभीके हाथोंमें एक-एक मशाल थी। छोगोंकी सूझ ही तो ठहरी। प्रकाशके छिये मशाल न छेकर उस दिन मशाल छे चलनेका एक प्रकारसे माहात्म्य ही वन गया था मानो सभी छोग मिलकर अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार छोटे-बड़े आलोकके द्वारा नवद्वीपके चिरकालके छिये हुए अज्ञानन्धकारको खोज-खोजकर मगा देनेके ही छिये किसीके छोटी। किसी-किसीने तो दोनों हाथोंमें दो-दो मशालें छे रखी थी। छोटे-छोटे वच्चे छोटी-छोटी मशालें छिये हुए थि। छोटे-छोटे वच्चे छोटी-छोटी मशालें छिये हुए थि। छोटे-छोटे वच्चे छोटी-छोटी मशालें छिये हुए थि। छोटे-छोटे वच्चे छोटी-छोटी मशालें छिये हुए थि।

गो-घूटिका मुखमय समय था। आकाश-मण्डलमें स्थित भगवान् दिवानाथ गौरचन्द्रके असहा रूप-लावण्यसे पराभव पाकर अस्ताचलमें मुँह छिपानेके लिये उद्योग कर रहे थे। ल्जाके कारण उनका सम्पूर्ण मुख-मण्डल रक्तवर्णका हो गया था। इधर आकाशमें अर्धचन्द्र उदित होकर पूर्णचन्द्रके पृथ्वीपर अवतीर्ण होनेकी घोपणा करने लगे। गुक्लपक्ष था, चाँदनी रात्रि थी, प्रीष्मकालका मुखद समय था। सभी प्रेममें उन्मत्त हुए 'हरि बोल' 'हरि बोल' कहकर चिल्ला रहे थे। प्रमुने भक्तों- को नियमपूर्वक खड़े हो जानेका संकेत किया। सभी लोग पीछे हट गये। संकीर्तन करनेवाले भक्त आगे खड़े हुए। प्रभुने भक्त-मण्डलीको चार सम्प्रदायोंमें विभक्त किया। सबसे आगे वृद्ध सेनापित भक्ति-सेनाके महारथी भीष्मिपतामहके तुल्य श्री- अद्वैताचार्यका सम्प्रदाय था। उस सम्प्रदायके वे ही अप्रणी थे। इनके पीछे श्रीवास पण्डित अपने दलवलके सिहत डटे हुए थे। श्रीवास पण्डितके सम्प्रदायमें छटे हुए कीर्तनकलामें कुशल सैकड़ों भक्त थे। इनके पीछे महारमा हरिदासका सम्प्रदाय था। सबसे पीछे महाप्रभु अपने प्रधान-प्रधान भक्तोंके सिहत खड़े हुए। प्रभुके दायी ओर नित्सानन्दजी और वायी ओर गदाधर पण्डित शोभायमान थे।

सव लोगोंके यथायोग्य खड़े हो जानेपर प्रभुने न्पुर वजाकर इशारा किया । वस, प्रभुका संकेत पाना था, कि खोल-करतालों-की मधुर ध्वनिसे आकाशमण्डल गूँजने लगा । प्रेम-वारुणीमें पागल-से वने हुए भक्त ताल-स्वरके सिहत गा-गाकर नृत्य करने लगे । उस समय किसीको न तो अपने शरीरकी सुधि रही और न वाह्य जगत्का ही ज्ञान रहा । जिसप्रकार भूत-पिशाचसे पकड़े जानेवाले मनुष्य होश-हवास मुलाकर नाचने-कृदने लगते हैं, उसी प्रकार भक्तगण प्रेममें विभोर होकर नृत्य करने लगे, किन्तु कोई भी ताल-स्वरके विपरीत नहीं जाता था । इतने भारी कोलाहलमें भी सभी ताल-स्वरके नियमोंका भलीभाँति पालन कर रहे थे । समीके पैर एक साथ ही उठते थे । घुँघरओंकी रुनझुन-

रुनझुन ध्वनिके साथ खोल-करताल और झाँझ-मजीरोंकी आवाजें मिलकर एक विचित्र प्रकारका ही खर-छहरीकी सृष्टि कर रही थीं। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायसे विल्कुल पृथक् ही पदोंका गायन करता था। वाद्य वजानेवाळे भक्त नृत्य करते-करते वाद्य वजा रहे थे। खोल वजानेवाले वजाते-वजाते दोहरे हो जाते और पृथ्वीपर लेट-लेटकर खोल बजाने लगते । करताल वजाने-वाले चारों ओर हाथ फेंक-फेंककर जोरोंसे करताल वजाते। झाँझ और मजीराकी मीठी-मीठी ध्वनि सभीके हृदयोंमें खळवळी-सी उत्पन्न कर रही थी। नृत्य करनेवालेको चारों ओरसे घेरकर भक्त खड़े हो जाते और वह खच्छन्द रीतिसे अनेक प्रकारके कीर्तनके भावोंको दर्शाता हुआ नृत्य करने छगता। उसके सम्प्रदायके सभी भक्त उसके पैरोंके साथ पैर उठाते और उसकी नूपुर-व्वनिके सहित अपनी नूपुर-व्वनिको मिला देते। बीच-वीचमें सम्पूर्ण छोग एक साथ जोरोंसे बोछ उठते 'हरि बोछ' 'हरि वोल' 'गौरहरि वोल।' अपार भीड़मेंसे उठी हुई यह आकाश-मण्डलको कँपा देनेवाली ध्वनि बहुत देरतक अन्तरिक्ष-में गूँजती रहती। मक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तनमें मग्न हो जाते।

सबसे पीछे नित्यानन्द और गदाधरके साथ प्रभु नृत्य कर रहे थे। महाप्रभुका आजका नृत्य देखने ही योग्य था। मानो आकाश-मण्डलमें देवगण अपने-अपने त्रिमानोंमें बैठे हुए प्रभुका नृत्य देख रहे हों। प्रभु उस समय भावांवेशमें आकर नृत्य कर रहे थे। घुँटुओंतक लटकी हुई उनकी मनोहर माला पृथ्वीको स्पर्श करने लगती। कमरको लचाकर, हाथोंको उठाकर, कर्घ-दृष्टि किये हुए प्रभु नृत्य कर रहे थे। उनके दोनों कमल-नयनोंसे प्रेनाश्रु वह-वहकर कपोलोंके ऊपरसे लुढ़क रहे थे। तिरछी आँखोंकी कोरोंमेंसे शीतल अश्रुओंके कण वह वहकर जब कपोलों-पर कदी हुई पत्रावलीके ऊपर होकर नीचे गिरते तव उस समय-के मुख-मण्डलकी शोभा देखते ही वनती थी। वे गद्गद-कण्ठसे गा रहे थे 'तुहार चरणे मन लागुरे, हे सारंगधर'-सारङ्गधर कहते-कहते प्रमुका गला भर आता और सभी भक्त एक खरमें बोल उठते 'हरि वोल' 'गौरहरि वोल' प्रमु फिर सम्हल जाते और फिर उसी प्रकार कोकिल-कण्ठसे गान करने लगते। वे हाथ फैलाकर, कमर लचाकर, भौंहें मरोड़कर, सिरको नीचा-ऊँचा े करके भाँति-भाँतिसे अलाकिक भागोंको प्रदर्शित करते। सभी दर्शक काठकी पुतिलयोंके समान प्रमुके मुखकी ओर देखते-के-देखते ही रह जाते। प्रमुके आजके नृत्यसे कठोर-से-कठोर हृदय-में भी प्रेमका सन्चार होने छगा। कीर्तनके महाविरोधियोंके मुखों-मेंसे भी हठात् निकल एड़ने लगा—'धन्य है, प्रेम हो तो ऐसा हो !' कोई कहता--'इतनी तन्मयता तो मनुष्य-शरीरमें सम्भव नहीं ृ दूसरा वोल उठता—'निमाई तो साक्षात् नारायण है।' कोई कहता-'हमने तो ऐसा सुख अपने जीवनमें आजतक कभी पाया नहीं।' दूसरा जल्दीसे बोल उठता—'तुमने क्या किसीने भी ऐसा सुख आजतक कभी नहीं पाया। यह सुख तो देवताओं-

को भी दुर्लभ है। वे भी इसके लिये सदा लालायित वने रहते हैं।'

प्रभु संकीर्तन करते हुए गंगाजीके घाटकी ओर जा रहे थे । रास्तेमें मनुष्योंकी अपार भीड़ थी । उस भीड़मेंसे चींटीका भी निकल जाना सम्भव नहीं था। भगवत्-भक्त सद्-गृहस्थ अपने-अपने दरवाजोंपर आरती लिये हुए खड़े थे। कोई प्रभुके ऊपर पुर्पोक्ती वर्पा करता, कोई भक्तोंको माला पहिनाता, कोई वहुमूल्य इत्र-फुलेलकी शीशी-की-शीशी प्रभुके ऊपर उडेल देता। कोई इत्रदानमेंसे इत्र छिडक-छिड़ककर भक्तोंको तरावोर कर देता । अटा, अटारी और छज्जे तथा द्वारोंपर खड़ी हुई स्नियाँ प्रभुके ऊपर वहींसे पुष्पोंकी वृष्टि करतीं। कुमारी कन्याएँ े अपने आँचलोंमें भर-भरकर धानके लावा मक्तोंके ऊपर बखेरतीं। कोई सुन्दर सुगन्धित चन्दन ही छिड़क देती, कोई अक्षत, दूव तथा पुष्पोंको ही फेंककर भक्तोंका खागत करती। इस प्रकार सम्पूर्ण पथ पुष्पमय हो गया । लावा, अक्षत, पुष्प और फलोंसे रास्ता पट-सा गया । प्रमु उन्मत्त हुए नृत्य कर रहे थे । उन्हें वाह्य जगत्का कुछ पता ही नहीं था। सभी संसारी विपयोंका चिन्तन छोड़कर संकीर्तनकी प्रेम-धारामें वे वहने छगे। उन्हें न तो काजीका पता रहा और न उसके अत्याचारोंका ही। सभी प्रमुक्ते नृत्यको देखकर आपा भूले हुए थे। इस प्रकारका नगरं-कीर्तन यह सबसे पहिला ही था। सभीके लिये एक नयी बात थी, फिर मुसळमान शासकके शासनमें ऐसा करनेकी

हिम्मत ही किसकी हो सकती थी ! किन्तु आज तो प्रमुके प्रभावसे सभी अपनेको खतन्त्र समझने छगे थे। उनके हृदयों-पर तो एकमात्र प्रभुका साम्राज्य था, वे उनके तनिक-से इशारे-पर सिर कटानेतकको तैयार थे। इसप्रकार संकीर्तन-समाज अपने नृत्य-गान तथा जय-जयकारोंसे नगर-त्रासियोंके हृदयमें एक प्रकारके नवजीवनका सञ्चार करता हुआ गंगाजीके उस घाटपर पहुँचा, जहाँ प्रभु नित्यप्रति स्नान करते थे। वहाँसे प्रभु भक्तमण्डलीके सहित मधाई-घाटपर गये। मधाई-घाटसे सीघे ही वेलपुखरा-जहाँ काजी रहता था उसकी ओर चले। अब सभीको स्मरण हो उठा कि प्रमुको आज काजीका भी उद्घार करना है। सभीके अव्याचारों-को स्मरण करने लगे । कुछ लोग तो यहाँतक आवेशमें आ गये कि खूब जोरोंके साथ चिल्लाने लगे---'इस काजीको पकड़ लो।' 'जानसे मार डालो' 'इसने हिन्दू-धर्मपर बड़े-बड़े अत्याचार किये हैं।' प्रभुको इन वातोंका कुछ भी पता नहीं था। उन्हें किसी मनुष्यसे या किसी सम्प्रदाय-विशेषसे रत्तीभर भी द्वेष नहीं या। वे तो अन्यायके द्वेषी थे, सो भी अन्यायीके साथ वे छड़ना नहीं चाहते थे। वे तो प्रेमास्रद्वारा ही उसका पराभव करना चाहते थे । वे संहारके पक्षपाती न होकर उद्घारके पक्षमें थे । इसल्ये मार-काटका नाम लेनेवाले पुरुष उनके अभिप्रायको न समझनेवाले अमक्त पुरुष ही थे। उन उत्तेजनाप्रिय अज्ञानी मतुष्योंने तो यहाँतक किया, कि वृक्षोंकी शाखाएँ तोड़-तोड़कर वे काजीके घरमें घुस गये और उसकी फुलवारी तया वागके.

फल-फ़्लोंको नष्ट-भ्रष्ट करने लगे । काजीके आदिमयोंने पिहलेसे ही काजीको डरा दिया था । उससे कह दिया था—'निमाई पण्डित हजारों मनुष्योंको साथ लिये हुए तुम्हें पकड़नेके लिये आ रहा है । वे लोग तुम्हें जानसे मार डालेंगे ।' कमजोर हृदयवाला काजी अपार लोगोंके कोलाहलसे डर गया । उसकी फीजने भी डरकर जवाब दे दिया । वेचारा चारों ओरसे अपनेको असहाय समझकर घरके भीतर जा लिया ।

जव प्रमुको इस बातका पता चला कि कुछ उपद्रवी लोग जनताको भड़काकर उसमें उत्तेजना पैदा कर रहे हैं और काजीको क्षिति पहुँचानेका उद्योग कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय संकीर्तन वन्द कर देनेकी आज्ञा दे दी। प्रमुकी आज्ञा पाते ही सभी भक्तोंने अपने-अपने वाद्य नीचे उतारकर रख दिये। नृत्य करनेवाले रुक गये। पद गानेत्रालोंने पद वन्द कर दिये। क्षण-भरमें ही वहाँ सनाटा-सा छा गया। प्रमुने दिशाओंको गुँजाते हुए मेध-गम्भीर स्वरमें कहा—'खवरदार, किसीने काजीको तनिक भी क्षिति पहुँचानेका उद्योग किया तो उससे अधिक अप्रिय मेरा और कोई न होगा। सभी एकदम शान्त हो जाओ।'

प्रभुका इतना कहना था, कि सभी उपद्रवी अपने-अपने हाथोंसे शाखा तथा ईंट-पत्थर फेंककर चुपचाप प्रभुके समीप आ बैठे। सबको शान्तभावसे बैठे देखकर प्रभुने काजीके नौकरोंसे कहा—'काजीसे हमारा नाम लेना और कहना कि आपको उन्होंने बुलाया है आपके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, आप थोड़ी देरको बाहर चलें।'

प्रमुकी वात सुनकर काजीके सेवक घरमें छिपे हुए काजीके पास गये और प्रमुने जो-जो वार्ते कही थीं वे सभी जाकर काजीसे कह दीं। प्रमुके ऐसे आश्वासनको सुनकर और इतनी अपार मीड़को चुपचाप शान्त देखकर काजी वाहर निकला। प्रमुने भक्तोंके सिहत काजीकी अभ्यर्थना की और प्रेमपूर्वक उसे अपने पास विठाया। प्रमुने कुछ हँसते हुए प्रेमके स्वरमें कहा—'क्यों जी, यह कहाँकी रीति है, कि हम तो आपके द्वारपर अतिथि होकर आये हैं और आप हमें देखकर घरमें जा छिपे।'

काजीने कुछ लिजत होकर विनीतभावसे प्रेमके स्वर्में कहा—'मेरा सौभाग्य, जो आप मेरे घरपर पधारे। मैंने समझा था, आप क्रोधित होकर मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसलिये क्रोधित अवस्थामें आपके सम्मुख होना ठीक नहीं समझा।'

प्रमुने हँसते हुए कहा—'क्रोध करनेकी क्या वात थी? आप तो यहाँके शासक हैं, मैं आपके ऊपर क्रोध क्यों करने छगा?'

यह बात हम पिहले ही बता चुके हैं, कि शचीदेवीके पूज्य पिता तथा महाप्रभुके नाना नीलाम्बर चक्रवर्तीका घर इसी बेल-पुखरिया मुहल्लेमें काजीके पास ही था। काजी चक्रवर्ती महाशयसे बड़ा स्नेह रखते थे। इसीलिये काजीने कहा—'देखो निमाई, गाँव-नातेसे चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते हैं, इसलिये तुम मेरे

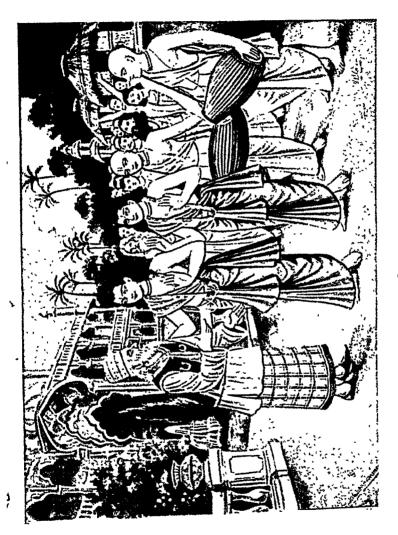

भानजे छगे। मैं तुम्हारा मामा हूँ, मामाके ऊपर भानजा यदि अकारण क्रोध भी करे तो मामाको सहना पड़ता है। मैं तुम्हारे क्रोधको सह छूँगा। तुम जितना चाहो, मेरे ऊपर क्रोध कर छो।'

प्रभुने हँसते हुए कहा—'मामाजी, मैं इस सम्बन्धको कब अस्वीकार करता हूँ? आप तो मेरे बड़े हैं। आपने तो मुझे गोदमें खिळाया है। मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, मैं आपपर क्रोध क्यों करूँगा?'

काजीने कुछ छजाते हुए कहा—'शायद इसीछिये कि भैंने तुम्हारे संकीर्तनका विरोध किया है ?'

प्रमुने कुछ मुस्कराकर कहा—'इससे में क्यों क्रोध करने लगा ? आप भी तो स्वतन्त्र नंहीं हैं, आपको बादशाहकी जैसी आज्ञा मिली होगी या आपके अधीनस्थ कर्मचारियोंने जैसा कहा होगा वैसा ही आपने किया होगा । यदि कीर्तन करनेवालोंको दण्ड ही देना आपने निश्चय किया हो, तो हम सभी उसी अपराधको कर रहे हैं, हमें भी खुशीसे दण्ड दीजिये । हम इसी-लिये तैयार होकर आये हैं।'

काजीने कहा—'बादशाहकी तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी, किन्तु तुम्हारे बहुत-से पण्डितोंने ही आकर मुझसे शिकायत की थी, कि यह अशास्त्रीय काम है। पहिले 'मङ्गलचण्डी' के गीत गाये जाते थे। अब निमाई पण्डित भगवनामके गोप्य मन्त्रों-को खुल्लमखुल्ला गाता फिरता है और सभी वर्णोंको उपदेश करता है। ऐसा करनेसे देशमें दुर्भिक्ष पड़ेगा इसीलिये मैंने संकीर्तनके विरोधमें आज्ञा प्रकाशित की थी। कुछ मुछा और काजी भी इसे बुरा समझते थे।'

प्रमुने यह सुनकर प्छा—'अच्छा, तो आप अब छोगोंको संकीर्तनसे क्यों नहीं रोकते ?'

काजी इस प्रश्नको सुनकर चुर हो गया । थोड़ी देर सोचते रहनेके बाद बोळा—'यह बड़ी गुप्त बात है, तुम एकान्तमें चळो तो कहूँ ?'

प्रमुने कहा—'यहाँ सब अपने ही आदमी हैं। इन्हें आप मेरा अन्तरङ्ग ही समझिये। इनके सामने आप संकोच न करें। कहिये, नया बात है ?'

प्रभुके ऐसा कहनेपर काजीने कहा—'गौरहरि! मुझे तुम्हें गौरहरि कहनेमें अब संकोच नहीं होता। भक्त तुम्हें गौरहरि कहते हैं इसिल्ये तुम सचमुचमें हरि हो। तुम जब कृष्ण-कीर्तन करते थे, तब कुछ मुछाओंने मुझसे शिकायत की थी, कि यह निमाई 'कृष्ण-कृष्ण' कहकर सभीको वरबाद करता है। इसका कोई उपाय कीजिये। तब मैंने विवश होकर उस दिन एक भक्तके घरमें जाकर खोल फोड़ा था और संकीर्तनके विरुद्ध लोगोंको नियुक्त किया था, उसी दिन रातको मैंने एक बड़ा भयंकर स्वम देखा। मानो एक बड़ा भारी सिंह मेरे समीप आकर कह रहा है कि यदि आजसे तुमने संकीर्तनका विरोध किया तो उस खोलकी तरह ही मैं तुम्हारा पेट फोड़ दूँगा। यह कहकर वह अपने तीक्ष्ण पंजोंसे मेरे पेटको विदारण

करने लगा । इतनेमें ही मेरी आँखें खुल गयीं । मेरी देहपर उन नखोंके चिह्न अभीतक प्रत्यक्ष बने हुए हैं ।' यह कहकर काजीने अपने शरीरका वस्र उठाकर सभी मक्तोंके सामने वे चिह्न दिखा दिये।

काजीके मुखसे ऐसी बात मुनकर प्रभुने काजीका जोरोंसे आर्टिंगन किया और उसके ऊपर अनन्त कृपा प्रदर्शित करते हुए बोले—'मामाजी! आप तो परम वैष्णव बन गये। हमारे शास्त्रोंमें लिखा है, कि जो किसी भी वहानेसे, हँसीमें, दुखमें अथवा वैसे ही भगवान्के नामोंका उच्चारण कर लेता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं \*। आपने तो कई बार 'हरि' 'कृष्ण' इन सुमधुर नामोंका उच्चारण किया है। इन नामोंके उच्चारणके ही कारण आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गयी है।'

प्रमुका प्रेमालिंगन पाकर काजीका रोम-रोम खिल उठा। उसे अपने शरीरमें एक प्रकारके नवजीवनका-सा सन्नार होता हुआ दिखायी देने लगा। वह अपनेमें अधिकाधिक स्निग्धता, कोमलता और पवित्रताका अनुभव करने लगा। तब प्रमुने कहा—— 'अच्छा तो मामाजी, आपसे मुझे यही बात कहनी है, कि अव आप संकीर्तनका विरोध कभी न करें।'

गद्गद-कण्ठसे काजी कहने लगा—'गौरहरि ! तुम साक्षात् नारायणस्वरूप हो, तुम्हारे सामने मैं शपथपूर्वक कहता हूँ, कि मैं अपने कुल-परिवारको छोड़ सकता हूँ, कुटुम्बी

<sup>#</sup> साङ्के त्यं पारिद्वास्यं वा स्तोभं हेळनमेव वा'। वैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं विदुः॥ (श्रीमङ्गा० ६।२।१४)

तया जातिवालोंका परित्याग कर सकता हूँ, किन्तु आजसे संकीर्तनका कभी भी विरोध नहीं करूँगा। तुम लोगोंसे कह दो, वे वे-खटके कीर्तन करें।'

काजीकी ऐसी वात सुनकर उपिश्वित सभी भक्त मारे प्रसन्ताके उछ्छने छगे। प्रभुने एक वार फिर काजीको गाढाछिंगन प्रदान किया और आप भक्तोंके सहित फिर उसी प्रकार आगे चलने लगे । प्रमुके पीछे-पीछे प्रेमके अश्रु वहाते हुए काजी भी चलने लगा और लोगोंके 'हिर बोल' कहनेपर वह भी 'हरि वोल' की उचच्चिन करने लगा ! इस प्रकार संकीर्तन करते हुए प्रमु केळाखोळवाळे श्रीधर भक्तके घरके सामने पहुँचे। भक्त-वत्सल प्रमु उस अकिञ्चन दीन-हीन मक्तके घरमें युस गये। गरीव मक्त एक ओर वैठा हुआ मगवान्के सुमधुर नार्मोका उच्च-स्वरसे गायन कर रहा था। प्रभुको देखते ही वह मारे प्रेमके पुलकित हो उठा और जल्दीसे प्रमुके पाद-पद्मोंमें गिर पड़ा। श्रीधरको अपने पैरोंके पास पड़ा देखकर प्रमु उससे प्रेमपूर्वक कहने लगे—'श्रीवास! हम तुम्हारे घर आये हैं, कुछ खिला-ओंगे नहीं ?' वेचारा गरीव-कंगाल सोचने लगा—'हाय, प्रभु तो ऐसे असमयमें पधारे, कि इस दीन-हीन कंगालके घरमें दो मुद्री चवेना भी नहीं । अव प्रभुको क्या खिलाऊँ ।' भक्त यह सोच ही रहा था, कि उसके पासके ही फटे छोहेके पात्रमें रखे हुए पानीको उठाकर प्रमु कहने छगे—'श्रीधर ! तुम सोच क्या रहे हो ! देखते नहीं हो, अमृत भरकर तो तुमने इस पात्रमें ही रख एखा है। 'यह कहते-कहते प्रभु उस समस्त जलको पान कर गये। श्रीधर रो-रोकर कह रहा था—'प्रभो ! यह जल

आपके योग्य नहीं है, नाथ ! इस फूटे पात्रका जल अशुद्ध है।' किन्तु प्रमु कय सुननेवाले थे। उनके लिये मक्तकी सभी वस्तुएँ शुद्ध और परम प्रिय हैं। उनमें योग्यायोग्य और अच्छी-बुरीका मेद-भाव नहीं। सभी भक्त श्रीधरके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रमुकी मक्त-वत्सलताकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। श्रीधर भी प्रेममें विह्नल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े।

काजी यहाँतक प्रभुके साथ-ही-साथ आया था। अव प्रभुने उससे छोट जानेके छिये कहा। वह प्रमुक्ते प्रति नम्रतापूर्वक प्रणाम करके छौट गया। उस दिनसे उसने ही नहीं, किन्तु उसके सभी वंशके लोगोंने संकीर्तनका विरोध करना छोड दिया। नवद्वीपमें अद्या-विध चाँदखाँ काजीका वंश विद्यमान है । काजीके वंशके छोग अभीतक श्रीकृष्ण-संकीर्तनमें योगदान देते हैं। वेलपुकर या ब्राह्मण-पुकर-स्थानमें अभीतक चाँदखाँ काजीकी समाधि वनी हुई है। उस महाभागवत सौभाग्यशाली काजीकी समाधिके निकट अब भी जाकर वैष्णवगण वहाँकी घृष्टिको अपने मस्तकपर चढ़ाकर अपनेको कृतार्थ मानते हैं। वह प्रेम-दृश्य उसकी समाधिके समीप जाते ही, मानुक भक्तोंके हृदयोंमें सजीव होकर ज्यों-का-त्यों ही नृत्य करने लगता है। धन्य है महाप्रभु गौराङ्गदेवके ऐसे प्रेमको, जिसके सामने विरोधी भी नतमस्तक होकर उसकी छत्र-छायामें अपनेको सुखी वनाते हैं और धन्य है ऐसे महाभाग काजीको जिसे मामा कहकर महाप्रभु प्रेमपूर्वक गाढां छिंगन प्रदान करते हैं।

## भक्नोंकी लीलाएँ

तत्तद्भावानुमाधुर्व्ये श्रुते धीर्यद्पेक्षते। नात्र शास्त्रं न युक्तिञ्च तल्लोभोत्पत्तिलक्षणम्॥

प्रकृतिसे परे जो भाव हैं, उन्हें शास्त्रोंमें अचिन्त्य वताया गया है। वहाँ जीवोंकी साधारण प्राकृतिक बुद्धिसे काम नहीं चलता, उन भावोंमें अपनी युक्ति लड़ाना व्यर्थ-सा ही है। यह तो प्रकृतिके परेके भावोंकी बात है। वहुत-सी प्राकृतिक घटनाएँ भी ऐसी होती हैं, जिनके सम्वन्धमें मनुष्य ठीक-ठीक कुछ कह ही नहीं सकता। क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो वही एकमात्र परमात्मा है। मनुष्यकी बुद्धि सीमित और संकुचित है। जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी, वह उतना ही अधिक सोच सकेगा। तर्ककी कसीटीपर कसकर किसी बातकी सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती। किसी बातको किसीने तर्कसे सत्य सिद्ध कर दिया, किन्तु उसीको उससे बड़ा तार्किक एकदम खण्डन कर सकता है। अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कारण है। जिस स्थान-पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गयी, उसे वहाँ वही सत्य और

क्षभक्तोंके शान्त, दास्य, सख्य, वारसल्य और मधुर इन रसोंके आश्रित माधुर्यके श्रवणसे जिनकी बुद्धि शास्त्रोंकी और युक्तियोंकी अपेक्षा नहीं रखती, वहाँ समझना चाहिये कि भक्तको भगवानकी कीलाओंके प्रति लोभ उत्पन्न होने लगा। अर्थात् रागानुगा भक्तिकी उत्पक्ति हो जानेपर शास्त्रवाक्योंकी तथा युक्तियोंकी श्रपेक्षा नहीं रहती।

ठीक माख्रम पड़ने लगेगा। रागानुगा मक्तिकी उत्पत्ति हो जाने-पर मनुष्यको अपने इष्टकी लीलाओंके प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभी अपने कार्यके सामने विष्न-बाधाओंकी परवा ही नहीं करता। वह तो आँख मूँदे चुपचाप बढ़ा हो चलता है। भक्तोंकी श्रद्धामें और साधारण लोगोंकी श्रद्धामें आकाश-पाताल-का अन्तर है, भक्तोंको जिन बातोंमें कभी शंकाका ध्यानतक भी नहीं होता, उन्हीं बातोंको साधारण लोग ढोंग, पाखण्ड, झूठ अथवा अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वे करते रहें, भक्तोंको इससे क्या? जब वे शाख्र और युक्तियोंतककी अपेक्षा नहीं रखते तब साधारण लोगोंकी उपेक्षाकी ही परवा क्यों करने लगे? महाप्रभुके संकीर्तनके समय भी भक्तोंको बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ दिखायी देती थीं, जिनमेंसे दो-चार नीचे दी जाती हैं।

एक दिन प्रभुने श्रीवासके घर संकीर्तनके पश्चात् आमकी एक गुठलीको लेकर आँगनमें गाल दिया। देखते-ही-देखते उसमेंसे अंकुर उत्पन्न हो गया और कुछ ही क्षणमें वह अंकुर बढ़कर पूरा वृक्ष बन गया। मक्तोंने आश्चर्यके सिहत उस वृक्ष-को देखा, उसी समय उसपर फल भी दीखने लगे और वे वात-की-वातमें पके हुए-से दीखने लगे। प्रभुने उन सभी फलोंको तोड़ लिया और सभी मक्तोंको एक-एक बाँट दिया। आमों-को देखनेसे ही तिबयत प्रसन्न होती थी, बड़े-बड़े सिंदूरिया-रंगके वे आम मक्तोंके चित्तोंको खतः ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उनमेंसे दिव्य गन्ध निकल रही थी। मक्तोंने उनको प्रभु-

का प्रसाद समझकर प्रेमसे पाया। उन आमोंमें न तो गुठली थी, न छिलका। वस, चारों ओर ओतप्रोतभावसे अद्भुत माधुर्यमय रस-ही-रस भरा था। एक आमके खानेसे ही पेट भर जाता, फिर भक्तोंको अन्य कोई वस्तु खानेकी अपेक्षा नहीं रहती। रहनी भी न चाहिये, जब प्रेम-वाटिकाके सुचतुर माली महाप्रभु गौराङ्गके हाथसे लगाये हुए वृक्षका भक्ति-रससे भरा हुआ आम खा लिया तब इन सांसारिक खाद्य-पदार्थोकी आवश्यकता ही क्या रहती है ? इस प्रकार यह आम्र-महोत्सव श्रीवासके घर वारहों महीने होता था, किन्तु जिसे इस वातका विश्वास नहीं होता, ऐसे अमक्तको उस आम्रके दर्शन भी नहीं होते थे, मिलना तो दूर रहा । आजतक भी नवद्वीपमें एक स्थान आम्रघट या आम्रघाटा नामसे प्रसिद्ध होकर उन आमोंका स्मरण दिला रहा है। उन सुन्दर, सुखादु और दर्शनीय तथा विना गुठली-छिज्ञाके आमोंके स्मरणसे हमारे तो मुँहमें सचमुचमें पानी भर आया ।

एक दिन संकीर्तनके समय मेघ आने लगे। आकाशमें बड़े-बड़े वादल आकर चारों ओर घिर गये। असमयमें आकाश-को मेघाच्छल देखकर मक्त कुछ भयभीत-से हुए। उन्होंने समझा सम्भव है, मेघ हमारे इस संकीर्तनके आनन्दमें विघ्न उपस्थित करें। प्रभुने मक्तोंके भावोंको समझकर उसी समय एक हुंकार मारी। प्रभुकी हुंकार सुनते ही मेघ इधर-उधर हट गये और आकाश बिल्कुल साफ हो गया।

अब एक घटना ऐसी है, जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी क्या अच्छे-अच्छे परमार्थ-मार्गके पियक भी आश्चर्यचिकत हो जायँगे। इस घटनासे पाठकोंको पता चल जायगा कि भगवत्-भक्तिमें कितना माधुर्य है। जिसे भगवत्-कृपाका अनुमव होने लगा है, ऐसे अनन्य भक्तके लिये माता-पिता, दारा-पुत्र तथा अन्यान्य सभी बन्धु-वान्धवके प्रति तनिक भी मोह नहीं रह जाता। वह अपने इष्टदेवको ही सर्वस्व समझता है। इष्टदेवकी प्रसन्ततामें ही उसे प्रसन्तता है, वह अपने आराध्यदेवकी प्रसन्तताके निमित्त सवका त्याग कर सकता है। दुष्कर-से-दुष्कर समझे जानेवाले कार्यको प्रसन्ततापूर्वक कर सकता है।

एक दिन सभी भक्त मिलकर श्रीवासके ऑगनमें प्रेमके सिहत संकीर्तन कर रहे थे। उस दिन न जाने क्यों, सभी भक्त संकीर्तनमें एक प्रकारके अलैकिक आनन्दका अनुभव करने लगे। सभी भक्त नाना वाद्योंके सिहत प्रममें विभोर हुए शरीरकी सिंध मुलाकर नृत्य कर रहे थे। इतनेहीमें प्रमु भी संकीर्तनमें आकर सिम्मिलित हो गये। प्रमुक्ते संकीर्तनमें आ जानेसे भक्तोंका आनन्द और भी अधिक बढ़ने लगा। प्रमु भी सब कुछ भूलकर भक्तोंके सिहत नृत्य करने लगे। प्रमुक्ते पीछे-पीछे श्रीवास भी नृत्य कर रहे थे। इतनेमें ही एक दासीने धीरेसे आकर श्रीवास को भीतर चलनेका संकेत किया। दासीके संकेतको समझकर श्रीवास भीतर चले गये। भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। उनकी स्त्री बच्चेकी सेवा-ग्रुश्रूषामें लगी हुई थी। शचीमाता भी

वहाँ उपस्थित थीं। वचेकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी। श्रीवासने वचेकी छातीपर हाय रखा, फिर उसकी नाड़ी देखी और अन्तमें उस बच्चेके मुँहकी ओर देखने लगे। श्रीवासको पता चल गया कि बचा अन्तिम साँस ले रहा है। बच्चेकी ऐसी दशा देखकर घरकी सभी स्नियाँ घवड़ाने लगीं। श्रीवासजीने उन सबको धेर्य वँघाया और वे उसी तरह बच्चेके सिरहाने वैठकर उसके सिरपर हाथ फैरने छगे । थोड़ी ही देरमें श्रीवासने देखा, वचा अब साँस नहीं ले रहा है। उसके प्राण-पखेरू इस नग्बर शरीरको त्यागकर किसी अज्ञात छोकमें चले गये हैं। यह देखकर वचेकी माँ और उसकी सभी चाची रुदन करने छगीं। हाय ! इकलौते पुत्रकी मृत्युपर माताको कितना भारी शोक होता है, इसका अनुभव कोई मनुष्य कर ही कैसे सकता है ! माताका हृदय फटने लगता है। उसका शरीर नहीं रोता है, किन्तु उसका अन्तःकरण पिघलने लगता है, वही पिघल-पिघलकर आँसुओंके रूपमें स्वतः ही वहने लगता है। उस समय उसे रोनेसे कौन रोक सकता है ? वह वाहरी रुदन तो होता ही नहीं, वह तो अन्तर्ज्ञालाकी भभक होती है, जिससे उसका नवनीतके समान स्निग्ध हृदय स्वतः ही पिघल उठता है। मरे हुए अपने इकलौते पुत्रको शय्यापर पड़े देखकर माताका हृदय फटने लगा, वह जोरसे चीत्कार मारकर पृथ्वीपर मूर्चिल होकर गिर पड़ी । अपनी पत्नीको इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा घरकी अन्य सभी क्षियोंको रुदन करते देखकर श्रीवासजी दृद्ताके साथ उन सत्रको समझाते हुए कहने छगे—'देखना, खत्रदार किसीने साँस भी निकाछी तो फिर खैर नहीं है। देखती नहीं हो, आँगनमें प्रमु नृत्य कर रहे हैं। उनके आनन्दमें भङ्ग न होना चाहिये। मुझे पुत्रके मर जानेका उतना शोक कभी नहीं हो सकता, जितना प्रमुके आनन्दमें विघ्न पड़नेसे होगा। यदि संकीर्तनके बीचमें कोई भी रोयी तो मैं अभी गङ्गा-जीमें कूदकर प्राण दे दूँगा। मेरी इस बातको बिल्कुछ ठीक समझो।'

हाय ! कितनी भारी कठोरता है ! मिक्तदेवी ! तेरे चरणोंमें कोटि-कोटि नमस्कार है । जिस प्रेम और मिक्तमें इतनी भारी किग्धता और सरसता है, उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी रह सकती है ! जिसका एकमात्र प्राणोंसे भी प्यारा, नयनोंका तारा, सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करनेवाळा इकळौता पुत्र मर गया हो और उसका मृत देह माताके सम्मुख ही पड़ा हो, उस मातासे कहा जाता है कि तू आँसू भी नहीं बहा सकती । जोरसे रोकर अपने इदयकी ज्वाळाको भी कम नहीं कर सकती । कितना मारी अन्याय है, कैसी निर्देय आज्ञा है ! कितनी भारी कठोरता है ! किन्तु भक्तको अपने इष्टदेवकी प्रसन्नताके निमित्त सब कुछ करना पड़ता है । पति-परायणा बेचारी माळिनीदेवी मन मसोसकर चुप हो गयी । उसने अपनी छातीपर पत्थर रखकर कळेजेको कड़ा किया । भीतरकी ज्वाळाको भीतर ही रोका और आँसुओंको पोंछकर चुप हो गयी ।

पत्नीके चुप हो जानेपर श्रीशस धीरे-धीरे उसे समझाने छगे—'इस बच्चेका इससे बढ़कर और बड़ा भारी सामाग्य क्या हो सकता है, जो साक्षात् गौराङ्ग जब ऑगनमें चृत्य कर रहे हैं, तब इसने शरीर-त्याग किया है। महाप्रभु ही तो सबके खामी हैं। उनकी उपस्थितिमें शरीर-त्याग करना क्या कम सौभाग्यकी बात है ?'

मालिनीदेवी चुपचाप वैठी हुई पितकी वातें सुन रही थी। उसका हृदय फटा-सा जा रहा था। श्रीवासजीने फिर एक वार हृदताके साथ कहा—'सवको समझा देना। प्रमु जवतक नृत्य करते रहें तवतक कोई भी रोने न पावे। प्रमुके आनन्द-रसमें तिनक भी विष्ठ पड़ा तो इस लड़केके साथ ही मेरे इस शरीरका भी अन्त ही समझना।' इतना कहकर श्रीवासजी फिर वाहर आँगनमें आ गये और भक्तोंके साथ मिलकर उसी प्रकार दोनों हायोंको ऊपर उठाकर संकीर्तन और नृत्य करने लगे।

चार घड़ी रात्रि वीतनेपर वचेकी मृत्यु हुई थी। आधी रात्रिसे कुछ अधिक समयतक भक्तगण उसी प्रकार कीर्तन करते रहे, किन्तु इतनी वड़ी बात और कितनी देरतक छिपी रह सकती है। धीरे-धीरे भक्तोंमें यह बात फैलने लगी। एकसे दूसरेके कानमें पहुँचती, जो भी सुनता, वही कीर्तन बन्द करके चुप हो जाता। इस प्रकार धीरे-धीरे सभी भक्त चुप हो गये। खोल-करताल आदि सभी वाद्य भी आप-से-आप ही बन्द हो गये। प्रमुने भी चृत्य वन्द कर दिया। इस प्रकार कीर्तनको आप-से-

आप ही बन्द होते देखकर प्रमु श्रीवासकी ओर देखते हुए कहने लग-'पण्डितजी! आपके घरमें कोई दुर्घटना तो नहीं हो गयी है ? न जाने क्यों हमारा मन संकीर्तनमें नहीं लग रहा है। हदयमें एक प्रकारकी खलवली-सी हो रही है।'

अत्यन्त ही दीन-भावसे श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रभो ! जहाँ आप संकीर्तन कर रहे हों, वहाँ कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है ! सम्पूर्ण दुर्घटनाओं के निवारणकर्ता तो आप ही हैं । आपके सम्मुख भटा दुर्घटना आ ही कैसे सकती है ! आप तो मंगटखरूप हैं । आपकी उपस्थितिमें तो परम मंगट-ही-मंगट होने चाहिये।'

प्रभुने दढ़ताके साथ कहा—'नहीं, ठीक वताइये। मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हृदय आप-से-आप ही निकल पड़ना चाहता है। अवश्य ही कोई दुर्घटना घटित हो गयी है।'

प्रभुके इस प्रकार दृढ़ताके साथ पूछनेपर श्रीवास चुप हो गये, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब धीरेसे एक भक्तने कहा—'प्रभो! श्रीवासका इकलैता पुत्र परलोकवासी हो गया है।'

संश्रमके साथ श्रीवासके मुखकी ओर देखते हुए प्रभुने चौंककर कहा—'हैं ! क्या कहा ? श्रीवासके पुत्रका परलोक-वास ? कव हुआ ? पण्डितजी आप वतलाते क्यों नहीं ? असली वात क्या है ?'

श्रीवास फिर भी चुप ही रहे, तब उसी भक्तने फिर कहा— 'प्रभो ! इस वातको तो ढाई प्रहर होनेको आया । आपके आनन्दमें विन्न होगा, इसीलिये श्रीत्रास पण्डितने यह बात किसीपर प्रकट नहीं की ।'

इतना सुनते ही प्रभुकी दोनों आँखोंसे अशुओंकी धारा वहने लगी। गद्गद-कण्ठसे प्रभुने कहा—'श्रीवास! आपने आज श्रीकृष्णको खरीद लिया। ओहो! इतनी भारी दृढ़ता! इकलैते मरे पुत्रको भीतर छोड़कर आप उसी प्रेमसे कीर्तन कर रहे हैं। धन्य है आपकी भक्तिको और विल्हारी है आपके कृष्ण-प्रेमको। सचमुच आप-जैसे भक्तोंके दर्शनोंसे ही कोटि जन्मोंके पार्थोका क्षय हो जाता है।' यह कहकर प्रभु फूट-फूटकर रोने लगे।

प्रभुको इस प्रकार रोते देखकर गहद-कण्ठसे श्रीत्रास पण्डित-ने कहा—'प्रभो! में पुत्र-शोकको तो सहन करनेमें समर्थ हो सकता, हूँ, किन्तु आपके रुदनको नहीं सह सकता। हे सम्पूर्ण प्राणियोंके एकमात्र आश्रयदाता! आप अपने कमल-नयनोंसे अश्रु वहाकर मेरे हृदयको दुखी न बनाइये। नाथ! मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता।'

इतनेमें ही कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पण्डितके मृत पुत्रके शरीरको ऑगनमें उठा छाये। प्रभु उसके सिरहाने वैठ गये और अपने कोमल करसे उसका स्पर्श करते हुए जीवित मनुष्यसे जिस प्रकार पूछते हैं उसी प्रकार पूछने लगे—'क्यों जीव! तुम कहाँ हो ? इस शरीरको परित्याग करके क्यों चले गये ?' उस समय प्रभुके अन्तरङ्ग भक्तोंको मानो स्पष्ट सुनायी देने लगा, कि वह मृत शरीर जीवित पुरुपकी भाँति उत्तर दे रहा है। उसने कहा—'प्रभो ! हम तो कर्माधीन हैं। हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका संस्कार था। अब हम बहुत उत्तम स्थानमें हैं और खूब प्रसन्न हैं।'

प्रमुने कहा—'कुछ काल इस शरीरमें और क्यों नहीं रहते ?'

मानो जीवने उत्तर दिया—'प्रभो ! आप सर्वसमर्थ हैं। आप प्रारम्धको भी मेट सकते हैं, किन्तु हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका भोग था। अब हमारी इस शरीरमें रहनेकी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि अब हम जहाँ हैं वहाँ यहाँसे अधिक ' सुखी हैं।'

जीवका ऐसा उत्तर सुनकर सभी छोगोंका शोक-मोह दूर हो गया। तब प्रभुने श्रीवास पण्डितको सान्त्वना देते हुए कहा—'पण्डितजी! आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्रके साथ इतने ही दिनोंका संस्कार था। अवतक आप इस एकको ही अपना पुत्र समझते थे। अब हम और श्रीपाद निस्नानन्द आपके दोनों ही पुत्र हुए। आजसे हम दोनोंको आप अपने सगे पुत्र ही समझे।' प्रभुकी ऐसी वात सुनकर श्रीवास प्रेमके कारण विह्वछ हो गये और उनकी आँखोंमेंसे प्रेमाश्रु बहने छगे। इसके अनन्तर भक्तोंने उस मृत शरीरका विधिवत संस्कार किया। ओहो! कितना ऊँचा आदर्श है १ इकलोते पुत्रके मर

भगवत उरुविक्रमां घ्रिशाखा-

हदि

नखमणिचिन्द्रिकया निरस्ततापे। कथमुपसीद्तां पुनः

> स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः॥ (११।२।५४)

अर्थात् मगत्रत्-सेवासे परम सुख मिलनेके कारण, उन मगवान्के अरुण कोमल चरणारिवन्दोंके मणियोंके समान चमकीले नखोंकी चन्द्रमाके समान शीतल किरणोंकी कान्तिसे एक वार जिसके हृदयके सम्पूर्ण संताप नष्ट हो चुके हों, ऐसे भक्तके हृदयमें संसारी सुखोंके वियोगजन्य दु:ख-संतापकी स्थिति हो ही कैसे सकती है ? जिस प्रकार रात्रिमें चन्द्रमाके उदय होनेपर सूर्यका ताप किश्चन्मात्र भी नहीं रहता, उसी प्रकार भगवत्-कृपाके होनेपर संसारी तापोंका अस्यन्तामात्र हो जाता है। इस प्रकार भक्तोंकी सभी छीछाएँ अचिन्त्य हैं, वे मनुष्यकी चुद्धिके वाहरकी तातें हैं। जिनके ऊपर भगवत्-कृपा होती है, जिन्हें भगवान् ही अपना कहकर वरण कर छेते हैं, उन्हींकी किसी महापुरुपके प्रति भगवत्-भावना होती है और वे ही उस अनिर्वचनीय आनन्दके रसास्वादनके अधिकारी भी वन सकते हैं। प्रभुकी सभी छीछामें प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता था, क्योंकि वे प्रेमकी सजीव-साकार मूर्ति ही थे।

शुक्राम्बर ब्रह्मचारी प्रभुके अनन्य भक्तोंमेंसे थे। वे कभीकभी ऐसा अनुभव करते थे, कि प्रभुकी हमारे ऊपर जैसी होनी
चाहिये वैसी कृपा नहीं है। उनके मनोगत भावको समझकर प्रभुने
एक दिन उनसे कहा—'ब्रह्मचारीजी! कल हम तुम्हारे ही यहाँ
भोजन करेंगे, हमारे लिये और श्रीपाद नित्यानन्दके लिये तुम ही
कल भोजन बना रखना।' ब्रह्मचारीजीको इस बातसे हर्ष भी
अत्यधिक हुआ और साथ ही दुःख भी। हर्ष तो इसलिये
हुआ कि प्रभुने हमें भी अपनी सेवाके योग्य समझा और दुःख
इसलिये हुआ कि प्रभु कुलीन ब्राह्मण हैं, वे हमारे भिक्षुकके
हाथका भात कैसे खायँगे ? इसीलिये उन्होंने दीनभावसे कहा—
'प्रभो! हम तो भिक्षुक हैं, आपको भोजन करानेके योग्य नहीं
हैं। नाथ! हम इतनी कृपाके सर्वथा अयोग्य हैं।'

प्रभुने आप्रहके साथ कहा—'तुम चाहे मानो, चाहे मत मानो, हम तो कल तुम्हारे ही यहाँ खायँगे । वैसे न दोगे, तो नुम्हारी थालीमेंसे छीनकर खायँगे।' यह धुनकर ब्रह्मचारीजी बड़े असमञ्जसमें पड़े । उन्होंने और भी दो-चार अन्तरङ्ग मक्तोंसे इस सम्बन्धमें पूछा । भक्तोंने कहा—'प्रेममें नेम कैसा ? प्रभुके लिये कोई नियम नहीं है । वे अनन्य भक्तोंके तो जूँठे अन्नको खाकर भी बड़े प्रसन्न होते हैं, आप प्रेमपूर्वक भात बनाकर प्रभुकों खिलाइये ।'

भक्तोंकी सम्मित मानकर दूसरे दिन ब्रह्मचारीजीने बड़ीः पिनत्रताके साथ स्नान-सन्ध्या-वन्दनादि करके प्रभुके लिये भोजन वनाया। इतनेमें ही नित्यानन्दजीके साथ गंगारनान करके प्रभु आ गये। प्रभुने नित्यानन्दजीके साथ बड़े ही प्रेमसे भोजन पाया। भोजन करते-करते आप कहते जाते थे—इतने दिनोंसे दाल, भात और शाक खाते रहे हैं, िकन्तु आजके-जैसा खादिष्ठ भोजन हमने जीवनभरमें कभी नहीं पाया। चावल कितने स्वादिष्ठ हैं। कड़ाखोल कितना बढ़िया बना है। इस प्रकार प्रशंसा करते-करते दोनोंने मोजन समाप्त किया। ब्रह्मचारीजीने मिक्त-भावसे दोनोंके हाथ धुलाये। खा-पीकर दोनों ही ब्रह्मचारीजीकी कुटियाकी छत-पर सो गये।

ब्रह्मचारीजीकी कुटिया बिल्कुल गंगाजीके तटपर ही थी। छतपर गंगाजीके शीतल कर्णोंसे मिली हुई ठण्डी-ठण्डी वायु आ रही थी। नित्यानन्दजीके सहित प्रमु वहाँ आसन ब्रिछाकर लेट गये।

्विजय आखरिया नामका एक भक्त प्रभुके समीप ही लेटे इए थे। विजयकृष्ण जातिके कायस्थ थे। वे पुस्तकें लिखनेकाः काम करते थे। उस समय छ।पेखाने तो थे ही नहीं। सभी प्रस्तकें हायसे ही लिखी जाती थीं। जिनका लेख सुन्दर होता, वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन-निर्वाह करते थे। विजय भी पुस्तकें ही लिखा करते थे। प्रभुके प्रति इनके हृदयमें बड़ी भक्ति थी । प्रभु भी अत्यधिक प्यार करते थे । इन्होंने प्रभुकी वहत-सी पुस्तकें लिखी थीं । सोते-ही-सोते इन्हें एक दिव्य हाथ दिखायी देने लगा । वह हाथ चिन्मय था, उसकी उँगलियोंमें माँति-माँतिके दिव्य रत दिखायी दे रहे थे। आखरियाको उस चिन्मय हस्तके दर्शनसे परम कुत्रहरू हुआ । वह उठकर चारों ओर देखने लगे। तव भी उन्हें वह हाथ ज्यों-का-त्यों ही प्रतीत होने लगा। वह उस अद्भुत रूप-लावण्ययुक्त दिन्य हस्तके दर्शनसे पागल-से हो गये। प्रमुने हँसकर पूछा-'विजय! क्या वात है ? क्यों इधर-उधर देख रहे हो ? कोई अद्भुत वस्तु दिखायी दे रही है क्या ? शुक्राम्बर ब्रह्मचारी बड़े भगवत्-भक्त हैं, इनके यहाँ श्रीकृष्ण सदा सशरीर विराजते हैं। तुम्हें उन्हींके तो दरीन नहीं हो रहे हैं ?' प्रभुकी बात सुनकर विजयने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर दें भी तो कहाँसे ? उन्हें तो अपने शरीरतकका होश नहीं था, प्रमुकी बातें सुनकर वह पागळोंकी भाँति कभी तो हँसते, कभी रोते और कभी आप ही बड़बड़ाने लगते। ब्रह्मचारीजी तथा नित्यानन्दजीने भी उठकर उनकी ऐसी दशा देखी। वे समझ गये, प्रमुकी इनके ऊपर कृपा हो गयी है। इस प्रकार विजय सात दिनतक इसी तरह पागलोंकी-सी चेष्टाएँ करते रहे । उन्हें शरीरका कुछ भी ज्ञान नहीं था । न तो कुछ खाते-पीते ही थे और न रात्रिमें सोते ही थे । पागळोंकी तरह सदा रोते ही रहते और कभी-कभी जोरोंसे हँसने भी टगते । सात दिनके बाद उन्हें वाह्य ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अन्तरक्त भक्तों-पर यह बात प्रकट की ।

इसी प्रकार श्रीवास पण्डितके घर एक दर्जी रहता था। नित्यप्रति कीर्तन सुनते-सुनते उसकी कीर्तनमें तथा महाप्रमुके चरणोंमें प्रगाढ़ भक्ति हो गयी। प्रमु जब भी उधरसे निकलते तभी वह भक्ति-भाव-सहित उन्हें प्रणाम करता। एक दिन उसे भी प्रमुके दिन्य-रूपके दर्शन हुए। उस अलौकिक रूपके दर्शन करके वह मुसल्मान दर्जी कृतकृत्य हो गया और पागलोंकी तरह वाजारमें कई दिनतक 'देखा है' 'देखा है' कहकर चिल्लाता फिरा।

इस प्रकार प्रमु अपने अन्तरङ्ग मक्तोंमें माँति-माँतिकी प्रेम-छीटाएँ करते रहे। उनके शरणापन मक्तोंको ही उनके ऐसे-ऐसे रूपोंके दर्शन होते थे। अन्य साधारण छोगोंकी दृष्टिमें तो वे निमाई पण्डित ही थे। वहुतोंकी दृष्टिमें तो ढोंगी भी थे। यद्यपि उनका न तो किसीसे विशेष राग था, न द्वेष। तो भी जो एकदम उन्हींके वन जाते, उन्हें उनके दिव्य-दिव्य रूपोंके दर्शन होने छगते। भगवान्के सम्बन्धमें भी यही वात कही जाती है, कि भगवान्के छिये सभी समान हैं, प्राणीमात्रपर वे कृप। करते हैं, किन्तु जो सवका आश्रय स्थागकर एकदम उन्हीं- का पछा पकड़ लेते हैं, उनकी वे सम्पूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जैसे कल्पवृक्ष सबके लिये समानरूपसे सुख देने-वाला होता है, किन्तु मनोवाञ्छित फल तो वह उन्हीं लोगों को प्रदान करता है, जो उसके नीचे बैठकर उन फलोंका चिन्तन करते हैं। चाहे उसके निकट ही घर बनाकर क्यों न रहो, जबतक उसकी छत्र-छायामें प्रवेश न करोगे, जबतक उसके मूलमें बैठकर चिन्तन न करोगे, तबतक अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभुके पाद-पद्मोंका आश्रय लेनेपर ही उसकी कृपाके हम अधिकारी वन सकते हैं। \*



ॐन तस्य कश्चिद्दयितः सुद्धत्तमो
ं न चाप्रियो द्वेष्य उपेषय पुत्र वा । तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्धुमो यद्वदुपाश्चितोऽर्थदः ॥ (श्रीमद्वा०पू०१'०।३८'।२२)

## नवानुराग और गोपी-भाव

कचिदुत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पर्शनिर्घृतः। अस्पन्दप्रणयानन्दसिल्छामोलितेक्षणः ॥ आसीनः पर्यटक्षश्रञ्ख्यानः प्रपिवन् ब्रु चन्। नाजुसंघच एतानि गोविन्द्परिक्मितः॥\* (श्रीमद्भा० ७। ४। ४३, ४०)

महाप्रभु जबसे गयासे छौटकर आये थे, तभीसे सदा प्रेममें छके ने, वाह्य ज्ञानशून्य-से तथा वेष्ठिंध-से वने रहते थे, किन्तु भक्तोंके साथ संकीर्तन करनेमें उन्हें अत्यधिक आनन्द आता। कीर्तनमें वे सब कुछ भूल जाते। जहाँ उनके कानोंमें संकीर्तनकी सुमधुर ध्विन सुनायी पड़ी कि उनका मन उन्मत्त होकर चृत्य करने छगता। संकीर्तनके वार्योंको सुनते ही उनके रोम-

क्षभगवत्-अनुरागमें विभोर हुए प्रह्वादलीकी अवस्थाका वर्णन करते हैं—'वे कभी-कभी भगवत्-स्वरूपमें तन्मय हो जानेके कारण उसी भावमें निमग्न-से हो जाते थे, उनका सम्पूर्ण शरीर रोमाञ्चित हो उठता था। अचल प्रेमके कारण उत्पन्न हुए प्रेमाश्रुओंके कारण उनके नेत्र कुछ मुँद-से जाते थे, ऐसी अवस्थामें वे किसीसे भी कुछ न वोलकर एकान्तमें चुपचाप बैठे रहते थे। वैठते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, जल पीते हुए और संलाप तथा भाषण करते हुए, भोजन और आसनादि भोग्य पदार्थोंके उपभोगके समय उन्हें अपने गुण-दोपोंका भी ध्यान नहीं रहता था, वर्योंकि गोविन्दने उन्हें अपनेमें अत्यन्त ही लवलीन कर लिया था।

रोम खिल जाते और वे भावावेशमें आकर रात्रिभर अखण्ड नृत्य करते रहते। न शरीरकी सुधि और न बाहरी जगत्का बोध; वस, उनका शरीर यन्त्रकी तरह घूमता रहता। इससे भक्तोंक भी आनन्दका पारावार नहीं रहता। वे भी प्रभुके सुखकारी मद्यर नृत्यके साथ नाचने लगते। इस प्रकार वारह-तेरह महीने-दक प्रभु वरावर भक्तोंको लेकर कथा-कीर्तनमें काल्यापन करते रहे।

काजीके उद्धारके अनन्तर प्रमुक्ती प्रकृतिमें एकदम परि-वर्तन दिखायी देने लगा। अब उनका चित्त संकीर्तनमें नहीं लगता या। भक्त ही मिलकर कीर्तन किया करते थे। प्रमु संकीर्तनमें सम्मिलित भी नहीं होते थे। कभी-कभी वैसे ही संकीर्तनके बीचमें चले आते और कभी-कभी भक्तोंके आप्रहसे कीर्तन करने भी लगते, किन्तु अब उनका मन किसी दूसरी ही वस्तुके लिये तड़पता रहता था। उस तड़पनके सम्मुख उनका मन संकीर्तनकी ताल-स्वरके सहित नृत्य करनेके लिये साफ इन्कार कर देता था।

अव प्रमु पहिलेकी तरह भक्तोंके साथ घुल-घुलकर प्रेमकी बातें नहीं किया करते। अब तो उनकी विचित्र दशा थी। कभी तो वे अपने आप ही रुदन करने लगते और कभी स्वयं ही खिलखिलाकर हँस पड़ते। कभी रोते-रोते कहने लगते—

हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन। मय्रमुद्धर गोविन्द गोकुळं वृजिनार्णवे॥ (श्रीसद्वा० १०) हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे व्रजनाथ ! हे गोविन्द ! दुःख-सागरमें डूवे हुए इस व्रजका तुम्हीं उद्धार करो । हे दीनानाथ ! हे दुःखितोंके एकमात्र आश्रय ! हमारी रक्षा करो ।

कभी राधा-भावमें भावित होकर रुदन करने लगते। कभी एकान्तमें अपने कोमल कपोलको हथेलीपर रखकर अन्यमनस्क भावसे अश्रु ही बहाते रहते । कभी राधा-भावमें आप कहने लगते—'हे कृष्ण ! तुम इतने निष्ठुर हो, मैं नहीं जानती थी। मैं रासमें तुम्हारी मीठी-मीठी वातोंसे छली गयी । मुझ भोली-भाली अवलाको तुम इस प्रकार घोखा दोगे, इसका मुझे क्या पता था? हाय! मेरी बुद्धिपर तव न जाने क्यों पत्यर पड़ गये कि मैं तुम्हारी उन मीठी-मीठी वार्तोमें आ गयी । कहाँ तुम अखिळ ऐस्वर्यके खामी और कहाँ मैं एक वनमें रहनेवाले ग्वालकी लड़की। तुमसे अनजानमें स्नेह किया। हा प्राणनाथ! ये प्राण तो तुम्हारे ही अर्पण हो चुके हैं। ये तो सदा तुम्हारे ही साथ रहेंगे, फिर यह शरीर चाहे कहीं भी पड़ा रहे । प्यारे ! तुम कोमल हृदयके हो, सरस हो, सरछ हो, सुन्दर हो, फिर तुम मेरे छिये कठोर इदयके निष्ठुर और वक्र स्वभाववाले क्यों वन गये हो ? मुझे इस प्रकारकी विरह-वेदना पहुँचानेमें तुम्हें क्या मजा मिलता है ? इस प्रकार घण्टी प्रलाप करते रहते।

कभी अक्रूर वृन्दावनमें श्रीकृष्णको छेनेके छिये आये हैं और गोपियाँ भगवान्के विरहमें रुदन कर रही हैं। इसी भावको स्मरण करके आप गोपी-भावसे कहने छगते—'हा देव! तूने क्या

किया ? हमारे प्राणप्यारे, हमारे सम्पूर्ण व्रजके दुलारे मनमोहनको त् हमसे पृथक् क्यों कर रहा है ? ओ निर्दयी विधाता! तेरी इस खोटी बुद्धिको वार-वार घिकार है, जो त् इस प्रकार प्रेमियोंको मिलाकर फिर उन्हें विरह-सागरमें डुवा-डुवाकर बुरी तरहसे तड़-पाता रहता है। हाय ! प्यारे कृष्ण ! अत्र चले ही जायँगे क्या ? क्या अव वह मुरलीकी मनोहर तान सुननेको न मिलेगी ? क्या अवं उस पीताम्बरकी छटा दिखायी न पड़ेगी ? क्या अब मोहनके मनोहर मुखको देखकर हम सम्पूर्ण दिनके दु:ख-सन्तापोंको न भुला सकेंगी ? क्या अब कृष्ण हमारे घरमें माखन खाने न आवेंगे ? क्या अव साँवरेकी सल्गेनी सूरतको देखकर झुखके सागरमें आनन्दकी डुविकयाँ न लगा सकेंगी? यह क्रूरकर्मा अकूर कहाँसे आ गया ? इसका ऐसा उल्टा नाम किसने रख दिया। जो इमसे हमारे प्राणप्यारेको अलग करेगा, उसे अक्रूर कौन कह सकता है ? वह तो महाक्रूर है । या यह सत्र विधाताकी ही कूरता है। वेचारे अकूरका इसमें क्या दोप ?' ऐसा कह-कहकर वे जोरोंसे चिल्लाने लगते।

कभी श्रीकृष्णके भावमें होकर गोपोंके साथ वजकी छीछाओं-का अनुकरण करने छगते। कभी श्रहादके आवेशमें आकर दैत्य-वाछकोंको शिक्षा देनेका अनुकरण करके पासमें बैठे हुए भक्तोंको भगवन्नाम-स्मरण और कीर्तनका उपदेश करने छगते। कभी श्रुवका स्मरण करके उन्हींके भावमें एक पैरसे खड़े होकर तपस्या-सी करने छगते। फिर कभी विरहिणीकी दशाका अभिनय करने लगते। एकदम उदास वन जाते। हाथोंके नखोंसे पृथिवीको कुरेदने लगते। शचीमाता इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ी दुखी होतीं। वे पुत्रकी मङ्गलकामनाके निमित्त सभी देवी-देवताओंकी पूजा करतीं। इसे कोई रोग समझकर वैद्यांसे परामर्श करतीं। भक्तोंसे अत्यन्त ही दीन-भावसे कहतीं—'न जाने निमाईको क्या हो गया है, अब वह पहिलेकी भाँति कीर्तन भी नहीं करता और न किसीसे हँसता-वोलता ही है। उसे हो क्या गया १ तुम लोग उसका इलाज क्यों नहीं कराते। किसी वैद्यको दिखाओ।'

वेचारे भक्त भोली-भाली मातांकी इन सीधी-सरल मातृ-स्नेहसे सनी हुई बातोंको सुनकर हँसने लगते। वे मन-ही-मन कहते—'जगत्की चिकित्सा तो ये करते हैं। इनकी चिकित्सा कौन कर सकता है? इनके रोगकी दवा तो आजतक किसी वैद्यने बनायी ही नहीं और न कोई संसारी वैद्य वना ही सकता है। इनकी ये ही जानते हैं। साँवलिया ही इनकी नाड़ी पकड़ेगा तब ये हँसने लगेंगे।' वे माताको भाँति-भाँतिसे समझाते, किन्तु माताकी समझमें एक भी वात नहीं आती। वह सदा अधीर-सी ही बनी रहतीं।

एक दिन महाप्रमु भावावेशमें जोरोंसे 'गोपो' 'गोपी' कह-कर रुदन कर रहे थे । वे गोपी-भावमें ऐसे विमोर हुए कि उनके मुखसे 'गोपी' 'गोपी' इस शब्दके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द निकलता ही नहीं था । उसी समय एक प्रतिष्ठित छात्र इनके समीप इनके दर्शनके लिये आये। वे महाप्रमुके साथ कुछ काळतक पढ़े भी थे। वैसे तो शास्त्रीय विद्यामें पूर्ण पारंगत पण्डित समझे जाते थे, किन्तु भक्ति-भावमें कोरे थे। प्रेम-मार्गका उन्हें पता नहीं था। प्रमु तो उस समय वाह्य-ज्ञान-शून्य थे, उन्हें भावावेशमें पता ही नहीं था, कि कौन हमारे पास आया और हमारे पाससे उठ गया। उन विद्यासिमानी छात्रने महाप्रमुकी ऐसी अवस्था देखकर कुछ गर्वित भावसे कहा—'पण्डित होकर आप यह क्या अशास्त्रीय व्यवहार कर रहे हैं? 'गोपी-गोपी' कहनेसे क्या लाभ ? कृष्ण-कृष्ण कहो, जिससे उद्धार हो और शास्त्रकी मर्यादा भी भंग न हो।'

महाप्रमुको उस समय कुछ भी पता नहीं था, कि यह कौन है। भावावेशमें उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धवके समान श्यामसुन्दरका सखा है और हमें धोखेंमें डालनेके लिये आया है। इससे प्रमुको उसके ऊपर कोध आ गया और एक वड़ा-सा वाँस लेकर उसके पीछे मारनेके लिये दौड़े। विद्या-भिमानी छात्र महाशय अपना सभी शाखीय ज्ञान मूल गये और अपनी जान वचाकर वहाँसे भागे। महाप्रमु भी उनके पीछे-हीं-पीछे उन्हें पकड़नेके लिये दौड़े। प्रहारके भयसे छात्र महोदय मुड़ी बाँध-कर भागे। कन्धेपरका दुपट्टा गिर गया। वगलमेंसे पोथी निकल पड़ी। हाँपते और चिछाते हुए वे जोरोंसे भागे जा रहे थे। लोग उन्हें इस प्रकार भागते देखकर आश्चर्यके साथ उनसे भागनेका कारण पूछते, कोई इनकी ऐसी दशा देखकर ठहाका

मारकर हँसने लगते, किन्तु ये किसीकी कुछ सुनते ही नहीं ये। इन्हें अपनी जानके लाले पड़े हुए थे। 'जान वची लाखों पाये, मियाँ बुद्धू अपने घर आये।'

प्रभुको इस प्रकार इन छात्र महाशयके पीछे दौड़ते देखकर भक्तोंने उन्हें पकड़ लिया । प्रभु उसी भावमें मूर्छित होकर गिर पड़े । विद्यार्था महोदयने बहुत दूर भागनेके अनन्तर पीछे फिर-कर देखा। जब उन्होंने प्रमुक्ता अपने पीछे आते हुए नहीं देखा तव वे खड़े हो गये। उनकी साँसें जोरोंसे चल रही थीं। सम्पूर्ण शरीर पसीनेसे लयपय हो रहा था। अंग-प्रत्यंगसे पसीनेकी धारें-सी वह रही थीं, लोगोंने उनकी ऐसी दशा देखकर उनसे भाँति-भाँतिके प्रश्न करने आरम्भ कर दिये । किन्तु ये प्रश्नोंका उत्तर क्या देते ? इनकी तो साँस फूळी हुई थी । मुखमेंसे बात ही नहीं निकल सकती थी। कुछ लोगोंने दयाई होकर इन्हें पंखा झला और थोड़ा ठण्डा पानी पिलाया । पानी पीनेपर इन्हें कुछ होशं हुआ । साँसें भी ठीक-ठीक चलने लगी । तव एकने पूछा—'महाराय! आपकी ऐसी दशा क्यों हुई ? किसने आपको ऐसी ताड़ना दी ?

उन्होंने अपने हृदयकी देषाग्निको उगलते हुए कहा—'अजी, क्या बताऊँ ? हमने सुना था, कि जगनाथ मिश्रका लड़का निमाई बड़ा मक्त बन गया है। वह पहिले हमारे साथ पढ़ता था। हमने सोचा—'चलो, वह मक्त बन गया है, तो उसके दर्शन ही कर आवें। इसीलिये हम उसके दर्शन करने गये थे, किन्तु वह भक्ति क्या जाने ? हमने देखा वह अशास्त्रीय पद्धतिसे 'गोपी-गोपी' चिल्ला रहा है।' हमने कहा—'भाई, तुम पढ़े-लिखे होकर ऐसा शास्त्रविरुद्ध काम क्यों कर रहे हो।' बस, इतनेपर ही उसने आव गिना न ताव लड़ लेकर जंगलियोंकी तरह हमारे ऊपर टूट पड़ा। यदि हम जान लेकर वहाँसे भागते नहीं, तो वह तो हमारा वहीं काम तमाम कर डालता। इसीका नाम भक्ति है ? इसका नाम तो क्रूरता है। क्रूर हिंसक व्याध ही ऐसा व्यवहार करते हैं। भक्त तो अहिंसाप्रिय, शान्त और प्राणीमात्रपर दया करनेवाले होते हैं।'

उनके मुखसे ऐसी वातें सुनकर कुछ हँसनेवाले तो धीरेसे कहने लगे—'पण्डितजी, थोड़ा-सा और भी उपदेश क्यों नहीं किया ?' कुछ हँसते हुए कहते—'पण्डितजी, उपदेशकी दक्षिणा तो बड़ी सख्त मिली । घाटेमें रहे । क्यों ठीक है न ? चलो, ख़ैर हुई बच आये । अब सबा रुपयेका प्रसाद जरूर बाँटना ।'

कुछ ईर्ण्या रखनेवाले खल पुरुष अपनी छिपी हुई ईर्ण्याको प्रकट करते हुए कहने लगे—'ये दुष्ट और कोई मला काम योड़े ही करेंगे ? बस, साधु-ब्राह्मणोंपर प्रहार करना ही तो इन्होंने सीखा है। रात्रिमें तो छिप-छिपकर न जाने क्या-क्या करते रहते हैं और दिनमें साधु-ब्राह्मणोंको त्रास पहुँचाते हैं। यही इनकी भक्ति है। पण्डितजी ! तुम्हारे हाथ नहीं हैं, क्या ? उनके साथ दस-बीस बुद्धिहीन भक्त हैं तो तुम्हारे कहनेमें हजारों विद्यार्थी हैं। एक बार इन सबकी अच्छी

तरहसे मरम्मत क्यों नहीं करा देते । वस, तब ये सब कीर्तन-फीर्तन भूल जायँगे । जबतक इनकी नसे ढीली न होंगी तबतक ये होशमें नहीं आवेंगे ।'

गुन्सेमें दुर्वासा वने हुए उन विद्याभिमानी छात्र महाशयने गर्जकर कहा—'मेरे कहनेमें इजारों छात्र हैं। मेरे आँखके इशारेसे ही इन भक्तोंमेंसे किसीकी भी हड़ीतक देखनेको न मिलेगी। आपलोग कल ही देखें, इसका परिणाम क्या होता है। कल वच्चुओंको माल्म पड़ जायगा, कि ब्राह्मणके ऊपर प्रहार करनेवालेकी क्या दशा होती है ?'

इस प्रकार वे महाराय वड्वडाते हुए अपनी छात्र-मण्डलीमें पहुँचे। छात्र तो पहिलेसे ही महाप्रमुके उत्कर्षको न सह सकनेके कारण उनसे जले-भुने वैठे थे। उनके लिये महाप्रमुका इतना बढ़ता हुआ यश असहनीय था। उनके हदयमें महाप्रमुकी देशन्यापी कीर्तिके कारण डाह उत्पन्न हो गयी थी। अब इतने बड़े योग्य विद्यार्थीके उपर प्रहारकी बात सुनकर प्रायः दुष्ट स्वभावके बहुतसे छात्र एकदम उत्तेजित हो उठे और उसी समय महाप्रमुके उपर प्रहार करने जानेके लिये उद्यत हो गये। कुछ समझदार छात्रोंने कहा—'भाई, इतनी जल्दी करनेकी कौन-सी वात है, इनपर प्रहार भी नहीं हुआ है। दो-चार दिन और देख छो। यदि उनका सचमुचमें ऐसा ही व्यवहार रहा और अबसे आगे किसी अन्य छात्रपर इस प्रकार प्रहार किया तब तुमछोगोंको प्रहारका उत्तर प्रहारसे देना चाहिये। अभी इतनी

शीव्रता नहीं करनी चाहिये।' इस प्रकार उस समय तो छात्र शान्त हो गये। किन्तु उनके प्रभुके प्रति विदेषके भाव बढ़ते ही गये। कुछ दुष्टबुद्धिके मायापुर-निवासी ब्राह्मण भी छात्रोंके साथ मिल गये। इस प्रकार प्रभुके विरुद्ध एक प्रकारका बड़ा भारी दल ही बन गया।

मावावेशके अनन्तर प्रमुक्तो सभी बातें माछ्म हुई । इससे उन्हें अपार दुःख हुआ। वे घर-बार तथा इष्ट-मित्र और अपने साथी भक्तोंसे पहिलेसे ही उदासीन थे। इस घटनासे उनकी उदासी और भी अधिक वढ़ गयी। अब उन्हें संकीर्तनके कारण फैली हुई अपनी देशन्यापी कीर्ति काटनेके लिये दौड़ती हुई-सी दिखायी देने लगी। उन्हें घर-बार, कुटुम्त्र-परिवार तथा धर्मपत्ती और मातासे एकदम विराग हो गया। उनका मन-मधुप अब घिरी हुई सुगन्धित वाटिकाको छोड़कर खुली वायुमें खच्छन्दताके साथ जंगलोंकी कॅटीली झाड़ियोंके ऊपर विचरण करनेके लिये उत्सुकता प्रकट करने लगा। वे जीवोंके कल्याणके निमित्त घर-बारको छोड़कर संन्यासी बननेकी बात सोचने लगे।



## संन्याससे पूर्व

तत् साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां सदा समुद्धिग्रधियामसद्प्रहात्। हित्वात्मपातं गृहमन्धक्त्पं चनं गतो यद् हरिमाश्रयेत॥
(श्रीमञ्चा० ७। ५। ५)

महाप्रमुक्ता मन अब महान् त्यागके लिये तड़पने लगा। उनके हृदयमें वैराग्यकी हिलोरें-सी मारने लगीं। यद्यपि महाप्रमुको घरमें भी कोई बन्धन नहीं था, यहाँ रहकर वे लाखों नर-नारियों-का कल्याण कर रहे थे। किन्तु इतनेसे ही वे सन्तुष्ट होनेवाले नहीं थे। उन्हें तो भगवनामको विश्वन्यापी बनाना था, फिर वे अपने को नबद्वीपका ही बनाकर और किसी एक पत्नीका ही पति बनाकर कैसे रख सकते थे ? वे तो सम्पूर्ण विश्वकी विभूति थे।

क्ष हिरण्यकशिषुके यह पूछतेपर कि वेटा, तुम्हारे मतमें सबसे श्रेष्ठ कार्य कीन-सा है, प्रह्लादजी कहते हैं—'हे असुरोंके अधीश्वर पूज्य पिताजी! में तो इसे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ कि 'अहंता और प्रमता' अर्थात में ऐसा हूँ, यह चीजें मेरी हैं इस मिध्यामिमानके कारण जिनकी बुद्धि सदा उद्दिग्न रहती है और जिस घरमें रहकर सदा प्राणी मोहमें ही फँसा रहता है, उस अन्धकृपके समान गृहको त्यागकर एकान्तमें जाकर श्रीहरिके चरणोंका चिन्तन किया जाय। मेरे मतमें तो इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है।'

भगवद्भक्तमात्रके वे पूजनीय तथा वन्दनीय थे। ऐसी दशामें उनका नवद्वीपमें ही रहना असम्भव था।

संसारी सुख, धन-सम्पत्ति और कीर्ति ये पूर्वजन्मके भाग्यसे ही मिलते हैं। जिसके भाग्यमें धन अथवा कीर्ति नहीं होती. वह चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करे, कितने भी अच्छे-अच्छे भावोंका प्रचार उसके द्वारा क्यों न हो उसे धन या कीर्ति मिल ही नहीं सकती। राजा युद्धमें शायद ही कभी लड़ने जाता है, नहीं तो घरमें ही बैठा रहता है । सेनामें बड़े-बड़े वीर योद्धा साहस और शूरवीरताके साथ युद्ध करते हैं। प्राणोंकी बाजी लगाकर लाखों एक-से-एक वढ़कर पराक्रम दिखाते हुए शत्रुके दाँतोंको खट्टा करते हैं, किन्तु उनकी शूरवीरताका किसीको पता ही नहीं लगता। विजयका सुयश घरमें बैठे हुए राजाको ही प्राप्त होता है। एक चर्मेकारका परिवार दिनभर काम करता है। उसके छोटे-से वचेसे लेकर बड़े-वूढ़े, स्त्री-पुरुष दिन-रात्रि काममें ही जुटे रहते हैं, फिर भी उन्हें खानेको पूरा नहीं पड़ता। इसके विपरीत दूसरा महाजन पलंगसे नीचे भी जब् उतरता है, तो बहुत-से सेवक उसके आगे-आगे विछौना विछाते हुए चछते हैं। उसके मुनीम दिन-रात्रि परिश्रम करते हैं, उन्हींके द्वारा उसे हजारों रुपये रोजकी आमदनी है। किन्तु उन मुनीमोंको महीनेमें गिने हुए पन्द्रह-बीस रुपये ही मिळते हैं। उस सव आमदनीका खामी वह कुछःन करनेवाला महाजन ही समझा जाता है। इसिलिये किसीके धन- अथवा बढ़ती हुई રષ

कीर्तिको देखकर कभी इस प्रकारका द्वेप नहीं करना चाहिये कि हम इससे बढ़कर काम करते हैं तब भी हमारा इतना नाम क्यों नहीं होता ? यह तो अपने-अपने भाग्यकी बात है। तुम्हारे भाग्यमें उतनी कीर्ति है ही नहीं, फिर तुम कितने भी बड़े काम क्यों न करो, कीर्ति उसीकी अधिक होगी जो तुम्हारी दृष्टिमें तुमसे कम काम करता है। तुम उसके भाग्यकी रेखाको तो नहीं मेट सकते। श्रीरामानुजाचार्यसे भी पूर्व वहुत-से श्रीसम्प्रदायके त्यागी और विरक्त संन्यासी हुए किन्तु श्रीसम्प्रदायके प्रधान आचार्यका पद रामानुज भगवान्के ही भाग्यमें था । इसी प्रकार चाहे कोई कितना भी वड़ा महापुरुष हो या महात्मा क्यों न हो, उन सवके भोग प्रारव्धके ही अनुसार होंगे। प्रारव्धका सम्बन्ध शरीरसे है, जिसने शरीर धारण किया है, उसे प्रारम्धके भोग भोगने ही पड़ेंगे। यह दूसरी बात है कि महापुरुषोंकी उन भोगोंमें तनिक भी आसक्ति नहीं होती । वे शरीरको और प्रारव्धको देहका वस्न और मैल समझकर उसीके अनुसार व्यवहार करते हैं। असली बात तों यह है, कि उनका अपना प्रारब्ध तो कुछ होता ही नहीं, वे जगत्के कल्याणके निमित्त ही प्रारम्धका बहाना बनाकर छीछाएँ करते हैं।

कीर्ति भी संसारके छुखोंमेंसे एक बड़ा भारी छुख है, लोकमें जिसकी अधिक कीर्ति होने लगती है, उसीसे कीर्ति-लोलप संसारी लोग डाह करने लगते हैं। इसका एकमात्र उपाय है अपनी ओरसे कीर्ति-लाभका तनिक भी प्रयत्न न करना। 'हमारी कीर्ति हो' ये भाव भी जहाँतक हो, हृदयमें आने ही न चाहिये और आयी हुई कीर्तिका त्याग भी करते रहना चाहिये। त्यागसे कीर्ति और निर्मठ हो जाती है और डाह करनेवाले भी त्यागके प्रभावसे उसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं।

यह तो संसारी भोगोंके विषयमें बात रही। त्यागका इतना ही फल नहीं कि उससे कीर्ति निर्मल वने और विद्वेषी भी उसका लोहा मानने लगें, किन्तु त्यागका सर्वोत्तम फल तो भगवत्-प्राप्ति ही हैं। त्यागके विना भगवत्-प्राप्ति हो ही नहीं सकती। भगवत्-प्राप्तिका प्रधान कारण है सर्वस्वका त्याग कर देना । जो लोग यह कहते हैं, कि 'संन्यास-धर्म तो भक्ति-मार्गका विरोधी है।' वे अज्ञानी हैं, उन्हें भक्ति-मार्गका पता ही नहीं। हम दढ़ताके साथ कहते हैं, विना संन्यासी वने कोई भी मनुष्य भक्ति-मार्गका अनुसरण कर ही नहीं सकता । हम शास्त्रोंकी दुहाई देकर यहाँतक कहनेके टिये तैयार हैं, कि कोई विना संन्यासी हुए ज्ञान-लाभ भले ही कर ले, किन्तु सर्वस्व त्याग किये विना भक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती । मनसे त्याग करनेका ब्रहाना वनाकर जो विषयोंके सेवनमें छ्गे रहनेपर भी अपनेको पूर्ण भगवत्-भक्त कहनेका दावा करते हैं, उनसे हमें कुछ कहना नहीं है। हम तो उन छोगोंसे निवेदन करना चाहते हैं जो यथार्थमें भक्ति-पथका अनुसरण करनेके इच्छूक हैं। उनसे हम दढ़ताके साथ कहते हैं, अपने पूर्व-जन्मके प्रारच्यानुसार आप सर्वख त्यागकर संन्यासी न हो सकें, यह आपकी कमजोरी है। जैसी भी दशामें रहें, भक्तितक

पहुँचनेके लिये प्रयत्न तो प्रत्येक दशामें कर सकते हैं, किन्तु पूर्ण भक्त बननेके लिये मनसे नहीं खरूपसे भी त्याग करना ही होगा। सर्व-कर्म-फल-त्यागके साथ सर्व सांसारिक मोगोंका त्याग भी अनिवार्य ही है। किन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी भगवत्-भक्त देखे गये हैं जो प्रवृत्ति-मार्गमें रहते हुए भी पूर्ण भक्त हुए हैं। उन्हें अपवाद ही समझना चाहिये। सिद्धान्त तो यही है कि सगवत्-भक्तिके लिये रूप, सनातन और रघुनाथदासकी तरह अकिञ्चन बनकर घर-घरके दुकड़ोंपर ही निर्वाह करके अहर्निश कृष्ण-कीर्तन करते रहना चाहिये। इसीलिये लोकमान्य तिलकने मिक्त-मार्ग और ज्ञान-मार्ग दोनोंको ही त्याग-मार्ग बताकर एक नये ही कर्मयोग-मार्गकी कल्पना की है।

यों गृहस्थमें रहकर भी भगवत्-भक्ति की जा सकती है, किन्तु वह ऐसी ही बात है जैसे किसी साँसके रोगीके लिये दही सर्वथा निषेध है। यदि वह साँसकी बीमारीमें दहीसे एकदम बचा रहे तब तो सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु वह अपने पूर्व-जन्मके संस्कारों-के अनुसार दहीकी प्रबल वासनाके कारण उसे एकदम नहीं छोड़ सकता, तो वैद्य उसमें एक ऐसी दवाई मिला देते हैं, कि फिर वह दही बीमारीको हानिप्रद नहीं होता। इसी प्रकार जो एकदम स्वरूपतः त्याग नहीं कर सकते उनके लिये भगवान्ने बताया है, वे सम्पूर्ण संसारी कामोंको भगवत्-सेवा ही समझकर निष्काम-भावसे फलकी इच्छासे रहित होकर करते रहेंगे और निरन्तर हिर-समरणमें ही लगे रहेंगे तो उन्हें संसारी काम बाधा न

पहुँचा सकेंगे। किन्तु जो छोग हठपूर्वक इस वातका आग्रह ही करते हैं कि भक्ति-मार्गके पथिकको किसी भी दशामें संसारी कमोंको त्यागकर संन्यास धर्मका अनुसरण न करना चाहिये उनसे अन्न हम क्या कहें। वे थोड़ी ऊँची दृष्टि करके देखें तो पता चलेगा कि सभी भक्ति-मार्गके प्रधान पुरुष घर-नार-त्यागी संन्यासी ही हुए हैं।

भक्तिके अथवा सभी मार्गोके प्रवर्तक भगवान् ब्रह्माजी हैं। वे तो प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनोंके ही जनक हैं इसिछये उन्हें किसी एक मार्गका कहना ठीक नहीं । उनके पुत्र अथवा शिष्य भगवान् नारद ही भक्ति-मार्गके प्रधान आचार्य समझे जाते हैं। वे घर-वार-त्यागी आजन्म ब्रह्मचारी संन्यासी ही थे। उन्होंने एक-दोको ही घर-बार-विहीन नहीं वनाया किन्तु लाखोंको उनकी पूर्वप्रकृति-के अनुसार संसार-त्यागी विरागी बना दिया। महाराज दक्षप्रजापतिके ग्यारह-वारह हजार शवलाश्व और हरिताश्व नामक पुत्रोंको सदाके लिये संन्यासी वना दिया। भक्ति-मार्गकी एक प्रधान शाखाके प्रवर्तक सनक, सनन्दनं, सनत्कुमार और सनातन ये चारों-के-चारों सन्यासी ही थे। भगवान्के ब्राह्मण-शरीरोंमें परशुराम, वामन, नारद,सनरकुमार,किपछ,नर-नारायण जितने भी अवतार हुए हैं सभी गृह-त्यागी संन्यासी ही थे। और तो क्या भक्ति-मार्गके चारों सम्प्रदायोंके माधवाचार्य, ( आनन्दतीर्थ ) निम्बाकीचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लमाचार्य-ये सव-के-सब संन्यासी ही थे। यद्यपि भगवान् वस्त्रभाचार्यकी पूजा-पद्धतिमें संन्यास-धर्मकी

उतनी आवश्यकता नहीं । यथार्थमें उन्होंने प्रवृत्ति-मार्गवाले धनवान् पुरुपोंके ही निमित्त इस प्रकारकी पूजा-अर्चाकी पद्धतिकी परिपाटी चलायी और स्वयं भी गृहस्थी रहते हुए सदा वात्सल्यभावसे बालकृष्णकी सेवा-पूजा करके ही भक्तोंके सामने आदर्श उपस्थित करते रहे, किन्तु फिर भी उन्होंने अन्तमें श्रीवाराणसीधाममें जाकर भागवत-धर्मके अनुसार सर्वस्व त्यागकर संन्यास-धर्मको प्रहण किया । जिस संन्यास-धर्मकी इतनी महिमा है उसकी निन्दा संसारी विषयोंमें आवद्ध जीवोंके अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता । बुद्ध, ईसा और चैतन्य यदि संन्यासी न होते तो ये महापुरुष संसारमें आज त्यागका इतना ऊँचा भाव कैसे भर सकते थे ?

महाप्रमु गौराङ्गदेव तो त्यागकी मूर्ति ही थे। वे तो यहाँतक कहते हैं—

> संदर्शनं विषयिणामथ योषितां च हा हन्त हन्त विषमक्षणतोऽप्यसाधु॥ (महाप्रभु-वाक्य)

अर्थात् 'विषयी लोगोंका तथा कामिनियोंका दर्शन भी विष-भक्षणसे बढ़कर है।' अहा! ऐसा त्यागका सजीव उदाहरण और कहाँ मिल सकता है! महाप्रमुने सचमुचमें महान् त्यागकी पराकाष्ठा करके दिखा दी। उनके पथके अनुयायी अन्तरङ्ग भक्त जीव, सनातन, रूप, रघुनायदास, प्रबोधानन्द, स्वरूप, दामोदर, हरिदास, गोपाल भट्ट, लोकनाथ गोस्वामी एक-से- एक बढ़कर परम त्यागी संन्यासी थे। इनका त्याग और वैराग्य महाप्रभुके परम त्यागमय भावोंका एक उज्ज्वल आदर्श है। रूप स्वामीके लिये तो यहाँतक सुना जाता है, कि वे एक दिनसे अधिक एक वृक्षके नीचे भी नहीं ठहरते थे। व्रजवासियोंके घरसे दुकड़े माँग लाना और रोज किसी नये वृक्षके नीचे पड़ रहना। धन्य है उनके त्यागको और उनकी भक्तिको!

भगवान् के अन्तरङ्ग भक्त उद्धव, विदुर दोनों ही संन्यासी हुए। परम सन्यासिनी गोपिकाओंसे वदकर त्यागका आदर्श कहाँ मिन्न सकता है? उद्धव, विदुर और गोपिकाओंने यद्यपि छिङ्ग-संन्यास नहीं छिया था, क्योंकि छिङ्ग-संन्यासका विधान शास्त्रोंमें प्रायः ब्राह्मणके छिये ही पाया जाता है, किन्तु तो भी ये घर-वारको छोड़कर अछिङ्ग-संन्यासी ही थे।

महाप्रभु भला घरमें कैसे रह सकते थे ? उनके मनमें संन्यास लेनेके भाव प्रबलताके साथ उठने लगे । वे मन-ही-मन सोचने लगे कि—'अव हम जबतक संन्यासी बनकर और मूँड मुड़ाकर घर-घर भिक्षा नहीं माँगेंगे तबतक न तो हमारी आत्माको पूर्ण शान्ति प्राप्त होगी और न हमारे इन विरोधियोंका ही उद्घार होगा । हम इन विरोधियोंका उद्घार अपने महान् त्यागद्वारा ही कर सकेंगे । ये हमारी बढ़ती हुई कीर्तिसे डाह करके ऐसे भाव रखने लगे हैं।' प्रभु इन्हीं भावोंमें मग्न थे, कि इतनेमें ही कटवामें रहनेवाले दण्डी स्वामी, केशव भारती महाराज नवद्वीप पधारे। समयके प्रभावसे आजकल तो

सभी प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गयी। किन्तु हम जबकी बात कह रहे हैं उस समय ऐसी परिपाटी थी, कि दण्डी संन्यासी किसी भी गृहस्थके द्वारपर पहुँच जाय, वही गृहस्थ उठकर उनका सत्कार करता और उनसे श्रद्धा-भक्तिके सहित भिक्षा कर लेनेके लिये प्रार्थना करता।

दस नामी संन्यासियों में तीर्थ, सरस्वती और आश्रम इन तीनोंको दण्ड धारण करनेका अधिकार है। मारतीयोंको भी दण्डका अधिकार है, किन्तु दण्डी-सम्प्रदायमें उनका आधा दण्ड समझा जाता है। शेष गिरी, पुरी, वन, अरण्य तथा पर्वत आदि छः प्रकारके संन्यासियोंको दण्डका अधिकार नहीं है।\* दण्ड ब्राह्मण ही ले सकता है। इसल्ये दण्डी संन्यासी ब्राह्मण ही होते हैं। केशव भारती दण्डी ही संन्यासी थे। पीछे इनकी शिष्य-परम्परामें इनके उत्तराधिकारी गृहस्थी वन गये जो कटवाके समीप अब भी विद्यमान हैं।

भारतीको देखते ही प्रभुने उठकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया। भारती इनके शरीरमें ऐसे अपूर्व प्रेमके लक्षणोंको देखकर एकदम भौचके-से रह गये। इनकी नम्नता, शालीनता और सुशीलतासे प्रसन्न होकर भारती प्रेममें विभोर हुए कहने लगे— 'आप या तो नारद हैं या प्रह्लाद, आप तो मूर्तिमान् प्रेम ही दिखायी पडते हैं।

तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागराः ।
 पुरी सरस्वती चैव भारती च दश क्रमात् ।।

भारतीके मुखसे ऐसी वात सुनकर प्रभु प्रेममें विभोर हो गये और भारतीके पैरोंको पकड़कर गद्गद-कण्ठसे कहने छगे— 'आप साक्षात् ईश्वर हैं, आप नररूपमें नारायण हैं। आज मुझ गृहस्थीके घरको पावन वनाइये और मेरे ऊपर कृपा कीजिये, जिससे में संसार-बन्धनसे मुक्त हो सकूँ।'

भारतीने कहा—'आपके सम्पूर्ण शरीरमें भगवत्ताके चिह्न हैं। आप प्रेमके अवतार हैं, मुझे तो आपके दर्शनसे भगवान्के दर्शनका-सा सुख अनुभव हो रहा है।'

प्रभुने भारतीकी स्तुति करते हुए कहा—'आप तो भगवान्-के प्यारे हैं, आपके हृदयमें सदा भगवान् निवास करते हैं। आपके नेत्रोंमें श्रीकृष्णकी छाया सदा छायी रहती है। इसीलिये चराचर विश्वमें आप भगवान्के ही दर्शन करते हैं।'

इस प्रकार इन दोनों महापुरुपोंमें बहुत देरतक प्रेमकी बातें होती रहीं । एक-दूसरेके गुणोंपर आसक्त होकर एक दूसरेकी स्तुति कर रहे थे । अनन्तर शचीमाताने भोजन तैयार किया । प्रभुने श्रद्धापूर्वक भारतीजीको भिक्षा करायी । दूसरे दिन भारतीजी गङ्गा-किनारे अपने आश्रमको ही फिर छोट गये । मानो वे प्रभुको संन्यासका स्मरण दिळानेके ही छिये आये हों ।

भारतीजीके चले जानेपर प्रभुका मन अब और भी अधिकाधिक अधीर होने लगा। अब वे महात्यागकी तैयारियाँ करने लगे। पूर्ण सुख जिसका नाम है, जिससे आगे दूसरा सुख हो ही नहीं सकता, वह तो त्यागसे ही मिलता है। धर्म, तप, ज्ञान और त्याग ये ही भक्तिके परम साधन हैं। इसीलिये शास्त्रोंमें बताया है—

> सत्यात्रास्ति परो धर्मः मौनात्रास्ति परंतपः। विचारात्र परं ज्ञानं त्यागात्रास्ति परं सुखम्॥

अर्थात् जिसने एक सत्यका अवलम्बन कर लिया उसने सभी धर्मोका पालन कर लिया । जिसने मौन रहकर वाणीका पूर्णरीत्या संयम कर लिया, उसे सभी तपोंका फल प्राप्त हो गया। जो सदा सत्-असत्का विचार करता रहता है, उसके लिये इससे बढ़कर और ज्ञान हो ही क्या सकता है और जिसने सर्वख त्याग कर दिया, उसने सबसे श्रेष्ठ परम सुखको प्राप्त कर लिया।

अब पाठक आगे कलेजेको खूव कसकर पकड़ लीजिये। दिलको यामकर उन महान् त्यागी महाप्रभुके महात्यागकी तैयारी-की बात सुनिये।



## भक्तवृन्द और गौरहरि

निवारयामः समुपेत्य माधवं र्कि नोऽकरिष्यन् कुलबृद्धवान्धवाः। मुकुन्दसंगान्निमिपार्द्धं दुस्त्यजाद् दैवेन विध्वंसितदीनचेतसाम्॥॥

महाप्रभुका वैराग्य दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था, उघर विरोधियोंके भाव भी महाप्रभुके प्रति अधिकाधिक उत्तेजनापूर्ण होते जाते थे। दुष्ट-प्रकृतिके कुछ पुरुप प्रभुके ऊपर प्रहार करनेका सुयोग हूँढ़ने छगे। महाप्रभुने ये वार्ते सुनी और उनके हदयमें उन भाइयोंके प्रति महान् दया आयी। वे सोचने छगे—'ये इतने भूछे हुए जीव किस प्रकार रास्तेपर आ सकेंगे?

क्ष भगवान्के मधुरा जानेके समय वियोग-दुःखसे दुखी हुई गोपिकाएँ परस्पर कह रही हैं—'अरी सिखयो ! न हो तो चलो हम सब भगवान्के रथके सामने लेटकर या और किसी माँतिसे उन्हें मधुरा जानेसे रोकें। यदि यह कहो कि कुलके वर्दे-नूढ़ोंके सामने ऐसा साहस हम कर हो कैसे सकती हैं, सो इसकी बात तो यह है कि जिन मुकुन्दके मुख्-कमलको देखे विना हम क्षणभर भी नहीं रह सकतीं, उन्हींका आज देवयोगसे असहा वियोगजन्य दुःख आकर उपस्थित हो गया है, ऐसी दीन-चित्तवाली हम दुःखिनियोंका कुलके वदे-नूदे कर ही क्या सकते हैं ? उनका हमें क्या भय ?'

इनके उद्घारका उपाय क्या है, ये छोग किस भाँति श्रीहरिकी शरणमें आ सकेंगे ?'

एक दिन महाप्रभु भक्तोंके सहित गङ्गा-स्नानके निमित्त जा रहे थे। रास्तेमें प्रभुने दो-चार विरोधियोंको अपने ऊपर ताने कसते हुए देखा। तव आप हँसते हुए कहने लगे—'पिप्पलीके टुकड़े इसलिये किये थे, कि उससे कफकी निवृत्ति हो, किन्तु उसका प्रभाव उलटा ही हुआ। उससे कफकी निवृत्ति न होकर और अधिक बढ़ने ही लगा।' इतना कहकर प्रभु फिर जोरोंके साथ हँसने लगे। भक्तोंमेंसे किसीने भी इस गृढ़ वचनका रहस्य नहीं समझा। केवल नित्यानन्दजी प्रभुकी मनोदशा देखकर ताड़ गये कि जरूर प्रभु हम सवको छोड़कर कहीं अन्यत्र जानेकी बान सोच रहे हैं। इसीलिये उन्होंने एकान्तमें प्रभुसे पूछा—'प्रभो! आप हमसे अपने मनकी कोई वात नहीं छिपाते। आजकल आपकी दशा कुछ विचित्र ही हो रही है। हम जानना चाहते हैं, इसका क्या कारण है ?'

नित्यानन्दजीकी ऐसी बात सुनकर गद्गद-कण्ठसे प्रभु कहने लगे—'श्रीपाद! तमसे छिपाव ही क्या है! तुम तो मेरे बाहर चलनेवाले प्राण ही हो। मैं अपने मनकी दशा तुमसे छिपा नहीं सकता। मुझे कहनेमें दुःख हो रहा है। अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। मैं अब अपने अधीन नहीं हूँ। जीवों-का दुःख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जीवोंके कल्याणके निमित्त अपने सभी संसारी सुखोंका परित्याग कलँगा। मेरा मन अब गृहस्थमें नहीं लगता है। अब मैं परिवाजक-धर्मका पालन करूँगा । जो लोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीर्तिसे डाह करने हमें हैं, जो मुझे भक्तोंके सहित आनन्द-विहार करते देखकर जलते हैं, जो मेरी भक्तोंके द्वारा की हुई पूजाको देखकर मन-ही-मन हमसे विदेय करते हैं, वे जब मुझे मूँड़ मुड़ाकर घर-घर भिक्षाके दुकड़े माँगते देखेंगे, तो उन्हें अपने बुरे भावोंके लिये पश्चात्ताप होगा । उसी पश्चात्तापके कारण वे कल्याण-पथके पथिक वन सकेंगे। इन मेरे घुँघराले काले-काले वार्टोंने ही लोगोंके विदेपपूर्ण हदयको क्षुमित वना रखा है। भक्तों-द्वारा ऑवलेके जलसे घोये हुए और सुगन्यित तैलोंसे तर हुए ये वाल ही भूले-भटके अज्ञानी पुरुपोंके हदयोंमें विदेपकी अग्न भभकाते हैं। मैं इन घुँघराले वालोंको नप्ट कर दूँगा। शिखा-सूत्रका त्याग करके मैं वीतराग संन्यासी वन्रूँगा । मेरा हृदय अव संन्यासी होनेके लिये तड़प रहा है। मुझे वर्तमान दशामें शान्ति नहीं, सचा सुख नहीं । मैं अब पूर्ण शान्ति और सचे सुखकी खोजमें संन्यासी वनकर द्वार-द्वारपर भटकूँगा। मैं अपरिप्रही संन्यासी वनकर सभी प्रकारके परिप्रहोंका त्याग करूँगा। श्रीपाद ! तुम खयं त्यागी हो, मेरे पूच्य हो, बड़े हो, मेरे इस काममें रोड़े मत अटकाना ।'

प्रभुकी ऐसी वात छुनते ही नित्यानन्दजी अधीर हो गये। उन्हें शरीरका भी होश नहीं रहा। प्रेमके कारण उनके नेत्रोंमेंसे अश्रु वहने लगे। उनका गला भर आया। रूँघे हुए कण्ठसे उन्होंने रोते-रोते कहा—'प्रभो! आप सर्वसमर्थ हैं, सत्र कुछ कर सकते हैं। मेरी क्या शक्ति है, जो आपके काममें रोड़े अटका सकूँ ! किन्तु प्रभो! ये मक्त आपके विना केसे जीवित रह सकेंगे ! हाय! विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! वृद्धी माता जीवित न रहेंगी। आपके पीछे वह प्राणोंका परित्याग कर देंगी। प्रभो! उनकी अन्तिम अभिलापा भी पूर्ण न हो सकेगी। अपने प्रिय पुत्रसे उन्हें अपने शरीरके दाह-कर्मका भी सीभाग्य प्राप्त न हो सकेगा। प्रभो! निश्रय समझिये माता आपके विना जीवित न रहेंगी।

प्रमुने कुछ गम्भीरताके खरमें नित्यानन्दजीसे कहा— 'श्रीपाद! आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ समझते हैं। सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंके अधीन हैं। जितने दिनोंतक जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है वह उतने ही दिनोंतक उसके साथ रह सकता है। सभी अपने-अपने प्रारब्ध-क्रमोंसे विवश हैं।'

प्रमुकी बातें धुनकर नित्यानन्दजी चुप रहे। प्रमु उठकर मुकुन्दके समीप चले आये। मुकुन्ददत्तका गला वड़ा ही सुरीला या। प्रमुको उनके पद वहुत पसन्द थे। वे बहुधा मुकुन्ददत्त-से भक्तिरसके अपूर्व-अपूर्व पद गवा-गवाकर अपने मनको सन्तुष्ट किया करते थे। प्रमुको अपने यहाँ आते हुए देखकर मुकुन्दने जल्दीसे उठकर प्रमुकी चरण-वन्दना की और वैठनेके लिये धन्दर आसन दिया। प्रमुने वैठते ही मुकुन्ददत्तसे कोई पद गानेके लिये कहा । मुकुन्द वड़े खरके साथ गाने लगे । मुकुन्दके पदको सुनकर प्रमु प्रेममें गद्गद हो उठे । फिर प्रेमसे मुकुन्द-दत्तका आर्लिंगन करते हुए वोले—'मुकुन्द! अव देखें तुम्हारे पद कब सुननेको मिलेंगे !'

आश्चर्यचिकत होकर सम्भ्रमके सिंहत मुकुन्द कहने लगे—'क्यों-क्यों प्रभो ! मैं तो आपका सेवक हूँ, जब भी आज्ञा होगी तभी गाऊँगा !'

आँखों में आँस् भरे हुए प्रभुने कहा—'मुकुन्द! अब हम इस नवद्दीपको त्याग देंगे, सिर मुझा छेंगे। काषाय वस्त्र धारण करेंगे। द्वार-द्वारसे टुकड़े माँगकर अपनी भूखको शान्त करेंगे और नगरके बाहर सूने मकानोंमें, ट्रटी कुटियाओं तथा देवताओं के स्थानों में निवास करेंगे। अब हम गृह-त्यागी वैरागी वनेंगे।'

मानो मुकुन्दके ऊपर वजाघात हुआ हो। उस हृदयको वेधनेवाली वातको सुनते ही मुकुन्द मूर्छित-से हो गये। उनका शरीर पसीनेसे तर हो गया। बड़े ही दु:खसे कातर स्वरमें वे विलख-विलखकर कहने लगे—'प्रमो! हृदयको फाड़ देनेवाली आप यह कैसी वात कह रहे हैं ? हाय! इसीलिये आपने इतना स्नेह बढ़ाया था क्या? नाथ! यदि ऐसा ही करना था, तो हम लोगोंको इस प्रकार आलिंगन करके, पासमें बैठाके, प्रेमसे मोजन कराके, एकान्तमें रहस्यकी वातें कर-करके इस तरहसे अपने प्रेम-पाशमें वाँध ही क्यों लिया था? हे हमारे जीवनके एकमात्र आधार!

आपके तिना हम नवद्वीपमें किसके वनकर रह सकेंगे ? हमें कौन प्रेमकी वार्ते सुनावेगा ? हमें कौन संकीर्तनकी पद्धति सिखावेगा ? हम सबको कौन भगवनामका पाठ पढ़ावेगा ? प्रभो ! आपके कमलमुखके विना देखे हम जीवित न रह सकेंगे । यह आपने क्या निश्चय किया है ? हे हमारे जीवनदाता ! हमारे जपर दया करो ।'

प्रभुने रोते हुए मुकुन्दको अपने गलेसे लगाया। अपने कोमल करोंसे उनके गरम-गरम आँधुओंको पोंछते हुए कहने लगे—'मुकुन्द! तुम इतने अधीर मत हो। तुम्हारे रुदनको देखकर हमारा हृदय फटा जाता है। हम तुमसे कभी पृथक् न होंगे। तुम सदा हमारे हृदयमें ही रहोगे।'

मुकुन्दको इस प्रकार समझाकर प्रभु गदाधरके समीप आये । महाभागवत गदाधरने प्रभुको इस प्रकार असनयमें आते देखकर कुछ आश्चर्य-सा प्रकट किया और जल्दीसे प्रभुकी चरण-वन्दना करके उन्हें वैठनेको आसन दिया । आज वे प्रभुकी ऐसी दशा देखकर कुछ भयभीत-से हो गये। उन्होंने आजतक प्रभुकी ऐसी आकृति कभी नहीं देखी थी। उस समयकी प्रभुकी चेष्टामें दृदता थी, ममता थी, वेदना थी और त्याग, वैराग्य, उपरित और न जाने क्या-क्या भव्य-भावनाएँ भरी हुई थीं। गदाधर कुछ भी न वोल सके। तब प्रभु आप-से-आप ही कहने लगे—'गदाधर ! तुम्हें में एक बहुत ही दुःखपूर्ण वात सुनाने आया हूँ। बुरा मत मानना। क्यों बुरा तो न मानोगे ?'

मानों गदाधरके ऊपर यह दूसरा प्रहार हुआ। वे उसी माँति चुप बैठे रहे। प्रमुकी इस बातका भी उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब प्रमु कहने छगे—'मैं अब तुम छोगोंसे पृथक् हो जाऊँगा। अब मैं इन संसारी भोगोंका परित्याग कर दूँगा और यति-धर्मका पाछन करूँगा।'

गदाधर तो मानों काठकी मूर्ति बन गये। प्रभुकी इस वातको सुनकर भी वे उसी तरह मौन वैठें रहे । इतना अवस्य हुआ कि उनका चेतनाशून्य शरीर पीछेकी दीवालकी ओर स्वयं ही छुढ़क पड़ा । प्रभु समीप ही वैठे थे, थोड़ी ही देरमें गदाधरका सिर प्रभुके चरणोंमें छोटने छगा । उनके दोनों नेत्रोंसे दो जलकी धाराएँ निकलकर प्रभुके पाद-पद्मोंको प्रक्षालित कर रही थी। उन गरम-गरम अश्रुओंके जलसे प्रमुके शीतल-कोमल चरणोंमें एक प्रकारकी और अधिक ठण्डक-सी पड़ने लगी। उन्होंने गदाधरके सिरको वलपूर्वक उठाकर अपनी गोदीमें रख लिया और उनके आँसू पोंछते हुए कहने छगे— 'गदाधर ! तुम इतने अधीर होगे तो मला मैं अपने धर्मको कैसे निमा सकूँगा ? मैं सब कुछ देख सकता हूँ, किन्तु तुम्हें इस प्रकार विलखता हुआ नहीं देख सकता। मैंने केवल महान् प्रेमकी उपलब्धि करनेके ़ ही निमित्त ऐसा निश्चय किया है । यदि तुम मेरे इस ग्रुभ संकल्पमें इस प्रकार विघ्न उपस्थित करोगे तो मैं कभी भी उस कामको न करूँगा । तुम्हें दुखी छोड़कर में शाश्वत सुखको भी नहीं चाहता । क्या कहते हो ? बोलते क्यों नहीं ?

रुँघे हुए कण्टसे बड़े कप्टके साथ छड़खड़ाती हुई वाणीमें गदाघरने कहा—'प्रभो! मैं कह ही क्या सकता हूँ श आपकी इच्छाके विरुद्ध कहनेकी किसकी सामर्थ्य है श आप खतन्त्र ईस्वर हैं।'

प्रभुने कहा-- 'मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ।'

गदाधर अब अपने वेगको और अधिक न रोक सके। वे ढाइ मार-मारकर जोरोंसे रुदन करने लगे। प्रभु भी अधीर हो उठे । उस समयका दश्य वड़ा ही करुणापूर्ण था । प्रभुकी प्रेम-मय गोदमें पड़े हुए गदाधर अनेधि नालककी भाँति फट-फटकर रुदन कर रहे थे। प्रभु उनके सिरपर हाथ फेरते हुए उन्हें ढाढ्स वँघा रहे थे। प्रभु अपने अश्रुओंको वस्रके छोरसे पोंछते हुए कह रहे थे-'गदाधर ! तुम मुझसे पृथक् न रह सकोंगे। में जहाँ भी रहूँगा तुम्हें साथ ही रक्खूँगा। तुम इतने अधीर क्यों होते हो ? तुम्हारे बिना तो मुझे वैकुण्ठका सिंहासन भी रुचिकर नहीं होगा । तुम इस प्रकारकी अधीरताको छोड़ो । मंगलमय भगवान् सव भला ही करेंगे।' यह कहते-कहते गदाधरका हाथ पकड़े हुए प्रमु श्रीवासके घर पहुँचे। गदाधरकी दोनों आँखें ळाळ पड़ी हुई थीं । नाकमेंसे पानी बह रहा था । शरीर छड़-खड़ाया हुआ था। कहीं पैर रखते थे, कहीं जाकर पड़ते थे। सम्पूर्ण देह डगमगा रही थी । प्रमुके हाथके सहारेसे वे यन्त्र-की तरह चले जा रहे थे। प्रभु उस समय सावधान थे। श्रीवास सन कुछ समझ गये। उनसे पहिले ही नित्यानन्दजीने आकर यह बात कह दी थी। वे प्रमुको देखते हीं रूदन करने छगे। प्रभुने कहा--- 'आप मेरे पिताके तुल्य हैं। जब आप ही इस तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने धर्मका पालन कैसे कर सकूँगा ? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा हूँ । केवछ अपने शरीरके स्वार्थके निमित्त भी सन्यास नहीं 🖻 रहा हूँ। आजकल मेरी दशा उस महाजन साहूकारकी-सी है, जिसका नाम तो वड़ा भारी हो, किन्तु पासमें पैसा एक भी न हो। मेरे पास प्रेमका अभाव है। आप सब छोगोंको संसारी मोग्य पदार्थोंकी न तो इच्छा ही है और न कमी ही। आप सभी भक्त प्रेमके भूखे हैं। मैं अब परदेश जा रहा हूँ। जिस प्रकार महाजन परदेशोंमें जाकर धन कमा छाता है और उस धनसे अपने कुटुम्ब-परिवारके सभी स्वजनोंका समान भावसे पाळन-पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी प्रेमरूपी धन कमाकर आप छोगोंके छिये छाऊँगा । तब हम सभी मिछकर उसका **ड**पभोग करेंगे।'

कुछ क्षीणस्वरमें श्रीवास पण्डितने कहा—'प्रभो ! जो बड़भागी मक्त आपके छौटनेतक जीवित रह सकेंगे वे ही आपकी कमाईका उपभोग कर सकेंगे । हमछोग तो आपके विना जीवित रह ही नहीं सकते ।'

प्रमुने कहा—'पण्डितजी! आप ही हमसबके पूज्य हैं। मुझे कहनेमें लज्जा लंगती है, किन्तु प्रसङ्गवश कहना ही पड़ता है, कि आपके ही द्वारा हम सभी भक्त इतने दिनोंतक प्रेमके सिंहत संकीर्तन करते हुए भिक्तरसामृतका आस्त्रादन करते रहे। अब आप ऐसा आशीर्त्रोद दीजिये कि हम अपने त्रतको पूर्ण-रीत्या पालन कर सर्के।'

इतनेमें ही मुरारी गुप्त भी वहाँ आ गये। वे तो इस वातको सुनते ही एकदम वेहोश होकर गिर पड़े। बहुत देरके पश्चात् चैतन्यलाम होनेपर कहने लगे—'प्रभो! आप सर्वसमर्थ हैं, किसीकी मानेंगे थोड़े ही। जिसमें आप जीवोंका कल्याण समझेंगे वह चाहे आपके प्रियजनोंके लिये कितनी भी अप्रिय वात क्यों न हो, उसे भी कर डालेंगे, किन्तु हे हम पिततोंके एकमात्र आधार! हमें अपने हरयसे न मुलाइयेगा। आपके श्रीचरणोंकी स्मृति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद और देते जाइयेगा। आपके चरणोंका समरण बना रहे तो यह नीरस जीवन भी सार्थक है। आपके चरणोंकी विस्मृतिमें अन्धकार है और अन्धकार ही अज्ञानताका हेतु है।

प्रभुने मुरारीका गाढ़। लिंगन करते हुए कहा—'तुम तो जनम-जन्मान्तरोंके मेरे प्रिय सुद्धद् हो। यदि तुम सबको ही भुला दूँगा तो फिर स्मृतिको ही रखकर क्या करूँगा ? स्मृति तो केवल तुम्हीं प्रेमी वन्धुओंके चिन्तन करनेके लिये रख रक्खी है।' इस प्रकार सभी भक्तोंको समझा-बुझाकर प्रभु अपने घरचले गये। इधर प्रभुके सभी अन्तरङ्ग भक्तोंमें यह बात त्रिजलीकी तरह फैल गयी। जो भी सुनता, वही हाथ मलने लगता। कोई ऊर्ध्व स्वास लोड़ता हुआ कहता—'हाय! अब यह कमलनयन फिर प्रेममरी चितवनसे हमारी ओर न देख सकेंगे।' कोई

कहता—'क्या गौरहरिके मुनि-मन-मोहन मनोहर मुखके दर्शन अब फिर न हो सकेंगे?' कोई कहता—'हाय ! इन घुँघगले केशोंको कौन निर्दयी नाई सिरसे अलग कर सकता है? बिना इन घुँघराले बालोंबाला यह घुटा सिर भक्तोंके हृदयोंमें कैसी दाह उत्पन्न करेगा?' कोई कहता—'प्रमु काषाय वस्नकी झोली बनाकर घर-घर टुकड़े माँगते हुए किस प्रकार फिरेंगे?' कोई कहता—'ये अरुण रंगके कोमल चरण इस कठोर पृथ्वीपर नंगे किस प्रकार देश-विदेशोंमें घूम सकेंगे?'

कोई-कोई पश्चात्ताप करता हुआ कहता—'हम अब उन घुँघराले काले-काले कन्धोंतक लटकनेवाले वालोंमें सुगन्धित तैल न मल सकेंगे क्या ? क्या अब हमारे पुण्योंका अन्त हो गया ! क्या अब नवद्दीपका सौभाग्य-सूर्य नष्ट होना चाहता है ? क्या नदियानागर अपनी इस लीलाभूमिका परित्याग करके किसी अन्य सौमाग्यशाली प्रदेशको पावन बनावेंगे ! क्या अब नवद्दीप-पर क्रूर प्रहोंकी वक्रदृष्टि पड़ गयी ? क्या अब मक्तोंका एकमात्र प्रेमदाता हम सबको विलखता हुआ ही लोड़कर चला जायगा ? क्या हम सब अनाथोंकी तरह इसी तरह तड़प-तड़पकर अपने जीवनके शेष दिनोंको न्यतीत करेंगे ! क्या सचमुचमें हमलोग जाप्रत-अबस्थामें ये बातें सुन रहे हैं या हमारा यह खप्तका श्रम ही है ! माल्य तो खप्त-सा ही पड़ता है।' इस प्रकार सभी भक्त प्रभुके भावी वियोगजन्य दु:खका स्मरण करते हुए भाँति-भाँतिसे प्रलाप करने लगे।

## शचीमाता और गौरहरि

अहो विधातस्तव न किच्ह्या संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। तांश्चाकृतार्थान्वयुनंक्ष्यपार्थकं विक्रीडितं तेऽर्भकचेष्टितं यथा॥\* (श्रीमद्रा० १० । ३६ । १६)

भक्तोंके मुखसे निमाईके संन्यासकी बात सुनकर माताके शोकका पाराबार नहीं रहा। वह भूली-सी, भटकी-सी, किंकर्तव्य-विम्ढ़ा-सी होकर चारों ओर देखने लगी। कभी आगे देखती, कभी पीछेको निहारती, कभी आकाशकी ही ओर देखने लगती।

श्रु को निर्देश विधाता ! तुझे तिनक-सी भी दया नहीं । तू बड़ी ही कठोर प्रकृतिका है । पहले तो तू सम्पूर्ण प्राणियोंको प्रेमभावसे और स्नेह-सम्बन्धर्म बाँधकर एकत्रित कर देता है और जब ठीक प्रेमके उपभोगका समय आता है तभी उन्हें एक दूसरेसे पृथक् कर देता है । इससे तेरा यह व्यवहार अबोध वालकोंके समान है । ( मालूम पड़ता है तूने किसीसे स्नेह करना सीखा ही नहीं ।)

मानों माता दिशा-विदिशाओं से सहायताकी भिक्षा माँग रही है। लोगों के मुखसे इस बातको छनकर दुः खिनी माताका धैर्य एक-दम जाता रहा। वह विल्खती हुई, रोती हुई, पुत्र-वियोगरूपी दावानल से झुलसी हुई-सी महाप्रभुके पास पहुँची और बड़ी ही कातरताके साथ कलेजेकी कसकको अपनी मर्माहत वाणी से प्रकट करती हुई कहने लगी—'वेटा निमाई! में जो कुछ छुन रही हूँ वह सब कहाँ तक ठीक है ?'

पुत्रके वियोगको अशुभ समझनेवाली माताके मुखसे वह दारुण वात खयं ही न निकली । उसने गोलमाल तरहसे ही उस बातको पूछा । कुछ अन्यमनस्क भावसे प्रभुने पूछा— 'कौन-सी बात ?'

हाय ! उस समय माताका हृदय स्थान-स्थानसे फटने लगा । वह अपने मुखसे वह हृदयको हिला देनेवाली वात कैसे कहती ! कड़ा जी करके उसने कहा—'वेटा ! कैसे कहूँ, इस दुःखिनी विधवाके ही भाग्यमें न जाने विधाताने सम्पूर्ण आपत्तियाँ लिख दी हैं क्या ! मेरे कलेजेका बड़ा टुकड़ा विश्वरूप घर छोड़कर चला गया और मुझे मर्माहत बनाकर आजतक नहीं लौटा । तेरे पिता बीचमें ही धोखा दे गये । उस भयंकर पति-वियोगरूपी पहाड़ से दुःखको भी मैंने केवल तेरा ही मुख देखकर सहन किया । तेरे कमलके समान खिले हुए मुखको देखकर मैं सभी विपत्तियोंको मूल जाती । मुझे जब कभी दुःख होता, तो तुझसे छिपकर रोती । तेरे सामने

इसिलिये खुलकर नहीं रोती थी, कि मेरे रुदनसे तेरा चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख कहीं म्लान न हो जाय। मैं तेरे मुखपर म्लानता नहीं देख सकती थी! दु:ख-दात्रानलमें जलती हुई इस अनाश्रिता दु:खिनीका तेरा चन्द्रमाके समान शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय था। उसीकी शीतलतामें मैं अपने तापोंको शान्त कर लेती। अव भक्तोंके मुखसे सुन रही हूँ, कि तूभी मुझे थोखा देकर जाना चाहता है। बेटा! क्या यह बात ठीक है?

माताकी ऐसी करुणापूर्ण कातर वाणीको सुनकर प्रभुने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे डवडवाई आँखोंसे पृथ्वीकी ओर देखने छगे। उनके चेहरेपर म्छानता आ गयी। वे भावी-वियोग-जन्य दु:खके कारण कुछ विषण्ण-से हो गये।

माताकी अधीरता और भी अधिक वढ़ गयी। उसने भयभीत होकर बड़े ही आर्त-स्वरमें पूछा—'निमाई! बेटा, मैं सत्य-सत्य जानना चाहती हूँ। क्या यह बात ठीक है ! चुप रहनेसे काम न चलेगा। मौन रहकर मुझे और अत्यधिक क्षेश मत पहुँचा, मुझे ठीक-ठीक बता दे।'

सरलताके साथ प्रमुने स्वीकार किया कि माताने जो कुछ धुना है, वह ठीक ही है।

इतना सुननेपर माताको कितना अपार दुःख हुआ होगा इसे किस कविकी निर्जीव लेखनी व्यक्त करनेमें समर्थ हो सकती है ! माताके नेत्रोंसे निरन्तर अश्रु निकल रहे थे । वे उन सूखे

हुए मुखको तर करते हुए माताके वस्त्रोंको भिगोने छगे। रोते-रोते माताने कहा-'वेटा ! तुझको जानेके छिये मना करूँ, तो तू मानेगा नहीं । इसिलये मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे लिये थोड़ा विष खरीदकर और रखता जा। मेरे आगे-पीछे कोई भी तो नहीं है। तेरे पीछेसे मैं मरनेके लिये विष किससे मँगाऊँगी ? वेचारी विष्णुप्रिया अभी विल्कुल अवोध बालिका है। उसे अभी संसारका कुछ पता ही नहीं। उसने आजतक एक पैसेकी भी कोई चीज नहीं खरीदी। यदि उसे ही विष लेने भेजूँ तो हाल तो वह जा ही नहीं सकती। चली भी जाय तो कोई उसे अबोध वालिका समझकर देगा नहीं । ये जो इतने मक्त यहाँ आते हैं, ये सब तेरे ही कारण आया करते हैं। तू चला जायगा, तो फिर ये बेचारे क्यों आवेंगे ? मेरे सूने घरका तू ही एकमात्र दीपक है, तेरे रहनेसे अँघेरेमें भी मेरा घर आलोकित होता रहता है। त अब मुझे आधी सुलगती ही हुई छोड़कर जा रहा है। जा बेटा ! ख़ुशीसे जा। किन्तु मैंने तुझे नौ महीने गर्भमें रक्खा है इसी नातेसे मेरा इतना काम तो कर जा। मुझ दुःखिनीका विषके सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं । गङ्गाजीमें कूदकर भी प्राण गॅवाये जा सकते हैं। किन्तु बहुत सम्भव है कोई दयालु पुरुष मुझे उसमेंसे निकाल ले। इसलिये घरके भीतर ही रहनेवाली मुझ आश्रयहीना दुःखिनीका विष ही एकमात्र सहारा है। यह कहते-कहते वृद्धा माता बेहोश होकर भूमिपर गिर पड़ी।

प्रमुने अपने हाथोंसे अपनी दुःखिनी माताको उठाया और सम्पूर्ण शरीरमें लगी हुई उसकी धूलिको अपने वस्नसे पोंछा और माताको धैर्य वँधाते हुए वे कहने लगे—'माता! तुमने मुझे गर्भमें धारण किया है। मेरे मल-मूत्र साफ किये हैं। मुझे खिला-पिकाकर और पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा किया है। तुम्हारे ऋणसे में किस प्रकार उऋण हो सकता हूँ ! माता! यदि में अपने जीवित शरीरपरसे खाल उतारकर तुम्हारे पैरोंके लिये जूता बनाकर पहिनाऊँ तो भी तुम्हारे इतने भारी ऋणका परिशोध नहीं कर सकता। में जन्म-जन्मान्तरोंसे तुम्हारा ऋणी रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। माँ! मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ, यदि मेरे वशकी बात होती, तो में प्राणोंको गँवाकर भी तुम्हें प्रसन्न कर सकता। किन्तु मैं कहूँ क्या ! मेरा मन मेरे वशमें नहीं है! मैं ऐसा करनेके लिये विवश हूँ।'

'तुम वीर जननी हो। विश्वरूप-जैसे महापुरुषकी माता होनेका सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हें इस प्रकारका विलाप शोभा नहीं देता। ध्रुवकी माता सुमितने अपने प्राणोंसे भी प्यारे पाँच वर्षकी अवस्थावाले अपने इकलौते पुत्रको तपस्या करनेके लिये जानेकी आज्ञा प्रदान कर दी थी। मगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी माताने पुत्र-वध्-सहित अपने इकलौते पुत्रको वन जानेकी अनुमित दे दी थी। सुमित्राने दृढ़तापूर्वक घरमें पुत्र-वध् रहते हुए भी लक्ष्मणको आग्रहपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके साथ वनमें भेज दिया था। मदालसाने अपने सभी पुत्रोंको संन्यास-धर्मकी दीक्षा दी थी। तुम क्या उन माताओंसे कुछ कम हो ? जननि ! तुम्हारे चरणोंमें मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। तुम मेरे काममें पुत्र-खेहके कारण वाधा मत पहुँचाओ। मुझे प्रसन्ततापूर्वक संन्यास प्रहण करनेकी अनुमति दो और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इस व्रतको मलीमाँति निभा सकूँ।'

माताने आँसुओंको पोंछते हुए कहा-- 'बेटा! मैंने आजतक तेरे किसी भी काममें हस्तक्षेप नहीं किया । त्र जिस काममें प्रसन्न रहा, उसीमें में सदा प्रसन्न बनी रही। मैं चाहे भूखी वैठी रही, किन्तु तुझे हजार जगहसे टाकर तेरी रुचिके अनुसार सुन्दर भोजन कराया। मैं तेरी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती। किन्तु घरमें रहकर क्या भगवत्-भजन नहीं हो सकता ? यहींपर श्रीवास, गदाधर, मुकुन्द, अहैताचार्य इन सभी भक्तोंको लेकर दिन-रात्रि भजन-कीर्तन करता रह। मैं तुझे कभी भी न रोकूँगी। बेटा ! तू सोच ता सही, इस अबोध वालिका विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी ! इसने तो अभी संसारका कुछ भी सुख नहीं देखा। तेरे बिना यह कैसे जीवित रह सकेगी ? मेरा तो विधाताने वजका इदय बनाया है । विश्वरूपके जानेपर भी यह नहीं फटा और तेरे पिताके परलोक-गमन करनेपर भी यह ज्यों-का-लों ही बना रहा। माल्म पड़ता है, तेरे चले जानेपर भी इसके दुकड़े-दुकड़े नहीं होंगे। रोज सुनती

हूँ, अमुक मर गया, अमुक चल वसा। न जाने मेरी आयु विधाताने कितनी वड़ी बना दी है, जो अमीतक वह सुध ही नहीं लेता! विष्णुप्रियाके आगेके लिये कोई आधार हो जाय और में मर जाऊँ, तब तृ खुड़ीसे संन्यास ले लेना। नेरे रहते हुए और उस वालिकाको जीवित रहनेपर भी विधवा बनाकर तेरा घरसे जाना ठीक नहीं। मैं तेरी नाता हूँ। मेरे दुःखकी ओर थोड़ा भी तो खयाल कर। तू जगत्के उद्धारके लिये काम करता है। क्या में जगत्में नहीं हूँ। मुझे जगत्से बाहर समझकर मेरी उपेक्षा क्यों कर रहा है? मुझ दुःखिनीको तू इस तरह विलखती हुई छोड़ जायगा, तो तुझे माताको दुखी करने-का पाप लगेगा।'

प्रभुने धैर्यके साथ कहा—'माता ! तुम इतनी अधीर मत हो । भाग्यको मेंटनेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है । विधनाने मेरा-तुम्हारा संयोग इतने ही दिनका लिखा था । अब आगे लाख प्रयत्न करनेपर भी मैं नहीं रह सकता । भगवान् वासुदेव सबकी रक्षा करते हैं । उनका नाम विश्वम्भर है । जगत्के भरण-पोषणका भार उन्हींपर है । तुम हृदयसे इस अज्ञानजन्य मोहको निकाल डालो और मुझे प्रेमपूर्वक हृदयसे यति-धर्म प्रहण करनेकी अनुमित प्रदान करो ।'

रोते-रोते माताने कहा— 'बेटा ! मैं वालकपनसे ही तेरे स्वभावको जानती हूँ । तू जिस बातको ठीक समझता है, उसे ही करता है। फिर चाहे उसके विरुद्ध साक्षात् ब्रह्मा भी आकर तुझे समझावें तो भी त् उससे विचित नहीं होता। अच्छी वात है, जिसमें तुझे प्रसन्ता हो, वहीं कर। तेरी प्रसन्तामें ही मुझे प्रसन्ता है। कहीं भी रह, झुखपूर्वक रहं। चाहे गृहस्थी वनकर रहं या यित वनकर। मैं तो तुझे कभी मुछा ही नहीं सकती। भगवान् तेरा कल्याण करें। किन्तु तुझे जाना हो तो मुझसे विना ही कहे मत जाना। मुझे पहिलेसे सूचना दे देना।

महाप्रभुने इस प्रकार मातासे अनुमित लेकर उनकी चरण-वन्दना की और उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे—'माता! तुमसे में ऐसी ही आशा करता था, तुमने योग्य माताके अनुकूल ही वर्ताय किया है। मैं इस बातका तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, कि तुमसे विना कहे नहीं जाऊँगा। जिस दिन जाना होगा, उससे पहिले ही तुम्हें स्चित कर दूँगा।' इस प्रकार प्रभुने माताको तो समझा-बुझाकर उससे आज्ञा ले ली। विष्णुप्रियाको समझाना थोड़ा कठिन था। यह अवतक अपने पितृगृहमें थीं। इसलिये उनके सामने यह प्रश्न उठा ही नहीं था। प्रभुके संन्यास प्रहण करनेकी वात सम्पूर्ण नयद्वीपनगरमें फैल गयी थी। विष्णुप्रियाने भी अपने पिताके घरमें ही यह बात सुनी। उसी समय वह अपने पिताके घरसे पितदेवके यहाँ आ गयीं।

## विष्णुप्रिया और गौरहरि

यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्रलीलाऽवलोकपरिरम्भणरासगोष्ट्रयाम्।
नीताःस नः क्षणिमव क्षणदा विना तं
गोप्यः कथं न्वतितरेम तमो दुरन्तम्॥
(भाग०१०।३९।२९)

पितृगृहसे जिस दिन विष्णुप्रिया पितगृहमें आयी थीं उस दिन प्रभु भक्तोंके साथ कुछ देरमें गंगाजीसे छोटे थे। आते ही भक्तोंके सिहत प्रभुने मोजन किया। मोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने स्थानोंको चले गये। प्रभु भी अपने शयन-गृहमें जाकर शय्यापर लेट गये।

इधर विष्णुप्रियाका हृदय धक्-धक् कर रहा था। उनके हृदयसागरमें मानों चिन्ता और शोकका बवण्डर-सा उठ रहा था। एकके वाद एक विचार आते और उनकी स्मृतिमात्रसे विष्णुप्रिया

<sup>\*</sup> गोपियाँ परस्परमें कह रही हैं—'हा! जिन श्रीकृष्णके स्नेहके साथ खिले हुए सुन्दर मन्द-मन्द हास्ययुक्त मनोहर मुखको देखकर और उनके सुमधुर वचनोंको सुनकर तथा लीलाके सिहत कुटिल कटाचोंसे उनकी मन्द-मन्द चितवन और प्रेमालिङ्गंनोंद्वारा रास-क्रीड़ामें हमने बहुत-सी बड़ी-बड़ी निशाएँ एक क्ष्माके समान विता दीं, ऐसे श्रपने प्यारे श्रीकृष्णके बिना हम इस दुस्सह विरहजन्य दुःखको कैसे सहन कर सकेंगी? इसका सहन करना तो अस्यन्त ही कठिन है।

काँपने टगतीं। ऐसी दशामें भूख-प्यासका क्या काम ? मानों भूख-प्यास तो शोक और चिन्ताके भयसे अपना स्थान परित्याग करके भाग गयी थीं । प्रातःकाल्से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया या । पतिके निकट विना कुछ प्रसाद पाये जाना अनुचित समझकर उन्होंने प्रभुके उच्छिष्ट पात्रोंमेंसे दो-चार प्रास अनिच्छा-पूर्वक माताके आप्रहसे खा छिये। उनके मुखमें अन्न भीतर जाता ही नहीं था। जैसे-तैसे कुछ खा-पीकर वे धीरे-धीरे पतिदेवकी शय्याके समीप पहुँची । उस समय प्रभुको कुछ निदा-सी आ गयी थी । दुग्धके स्वच्छ और सुन्दर झागोंके समान सुकोमल गहेके ऊपर बहुत ही सफेद क्ल किछा हुआ था। दो झालरदार स्वच्छ सफेद कोमल तिकये प्रभुके सिरहाने रखे हुए ये। एक 🛌 बाँह तिकयेके ऊपर रक्खी थी । उसपर प्रभुका सिर रक्खा हुआ था। कमलके समान दोनों बड़े-बड़े नेत्र मुँदे हुए थे। उनके मुखके जपर घुँवराली काली-काली लटें छिटक रही थीं। मानों मकरन्दके छालची मत्त मधुपोंकी काली-काली पंक्तियाँ एक-दूसरे-का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख-कमलकी मन-मोहक मधुरिमा-का प्रेमपूर्वक पान कर रही हों। अर्धनिदित समयके प्रभुके श्रीमुखकी शोमाको देखकर विष्णुवियाजी ठिठक 🛌 थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्वचनीय अनुपम आननकी अद्भुत आभाको निहारती रहीं । उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी। धीरेसे वे प्रभुक्ते पैरोंके समीप वैठ गयीं और अपने कोमल करोंसे शनै:-शनै: प्रमुके पाद-पंगोंके तलवों-

को सुहराने लगीं । उन चरणोंकी कोमलता, अरुणता और सुकुमारताको देखकर विष्णुप्रियाका हृदय फटने लगा । वे सोचने लगीं—'हाय ! प्राणप्यारे इन सुकोमल चरणोंसे कण्टकाकीण पृथ्वीपर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे ! तपाये हुए सुवर्णके रंगके समान यह राजकुमारका-सा सुकुमार शरीर सन्यासके कठोर नियमोंका पालन कैसे कर सकेगा !' इन विचारोंके आते ही विष्णु-प्रियाजीके नेत्रोंसे मोतियोंके समान अश्रविन्दु झड़ने लगे । चरणोंमें गर्म विन्दुओंके स्पर्श होनेसे प्रमु चौंक उठे और तिकयेसे थोड़ा सिर उठाकर उन्होंने अपने पैरोंकी ओर निहारा । सामने विष्णुप्रियाको देखकर प्रमु थोड़े उठ-से पड़े । आधे लेटे-ही-लेटे प्रमुने कहा—'तुम रो क्यों रही हो ! इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो ! तुन्हें यह हो क्या गया है !'

रोते-रोते अत्यन्त क्षीणखरमें सुविकयाँ मरते हुए विण्यु-प्रियाजीने कहा—'अपने भाग्यको रो रही हूँ, कि विधाताने सुक्षे इतनी सौभाग्यशाळिनी क्यों वनाया ?'

प्रमुने कुछ प्रेमिविस्मित अधीरता-सी प्रकट करते हुए कहा— 'बात तो बताती नहीं, वैसे ही सुबिकयाँ भर रही हो। माञ्चम सी तो होना चाहिये क्या बात है ?'

उसी प्रकार रोते-रोते विष्णुप्रियाजी बोर्डी—'मैंने धुना है आप घर-वार छोड़कर संन्यासी होंगे, हम सबको छोड़कर चले जायँगे।' प्रभुने हँसते हुए कहा—'तुमसे यह बे-सिर-पैरकी बात कही किसने ?'

विष्णुप्रियाजीने अपनी बातपर कुछ जोर देते हुए और अपना खेह-अधिकार जताते हुए कहा—'किसीने भी क्यों न कही हो। आप वतलाइये क्या यह बात ठीक नहीं है ?'

प्रभुने मुस्कराते हुए कहा---'हाँ, कुछ-कुछ ठीक है!'

विष्णुप्रियाजीपर मानों वज गिर पड़ा, वे अधीर होकर प्रमुक्ते चरणोंमें गिर पड़ी और फ्ट-फ्टकर रोने लगीं। प्रभुने उन्हें प्रेमपूर्वकं हाथका सहारा देते हुए उठाया और प्रेमपूर्वक आलिङ्गन करते हुए वे बोले—'तभी तो मैं तुमसे कोई बात कहता नहीं। तुम एकदम अधीर हो जाती हो।'

हाय ! उस समयकी विष्णुप्रियाजीकी मनोवेदनाका अनुभव कौन कर सकता है ? उनके दोनों नेत्रोंसे निरन्तर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, उसी वेदनाके आवेशमें रोते-रोते उन्होंने कहा— 'प्राणनाथ ! मुझ दुखियाको सर्वथा निराश्रय बनाकर आप क्या सचमुच चले जायँगे ? क्या इस भाग्यहीना अबलाको अनाथिनी ही बना जायँगे ? हाय ! मुझे अपने सौभाग्य-मुखका बड़ा भारी गर्व था । ऐसे त्रैलोक्य-मुन्दर जगद्वन्छ अपने प्राण-प्यारे पतिकों पाकर में अपनेको सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी समझती थी । जिसके रूप-लावण्यको देखकर स्वर्गकी अपसराएँ भी मुझसे ईर्ष्या करती थीं । नवदीपकी नारियाँ जिस मेरे सौभाग्य-मुखकी सदा भूरि-भूरि प्रशंसा किया करती थीं, वे ही काळान्तरमें मुझे भाग्यहीन-सी द्वार-द्वार भटकते देखकर मेरी दशापर दया प्रकट करेंगी। में अनाथिनी अब किसकी शरणमें जाऊँगी? मेरी जीवन-नौकाका डाँड अब कौन अपने हाथमें लेकर खेवेगा? पति ही खियोंका एकमात्र आश्रय-स्थान है, पतिके विना खियोंकी और दूसरी गति हो ही क्या सकती है ?'

प्रमुने विष्णुप्रियाजीको समझाते हुए कहा—'देखो, संसार-में सभी जीव प्रारव्धकर्मोंके अधीन हैं। जितने दिनतक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है, वह उतने ही दिनतक उसके साथ रह सकता है। सबके आश्रयदाता तो वे ही श्रीहरि हैं। तुम-श्रीकृष्णका सदा चिन्तन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जानेकाः तनिक भी दुःख न होगा।'

रोते-रोते विष्णुप्रियाजीने कहा—'देव! आपके अतिरिक्तः कोई दूसरे श्रीकृष्ण हैं, इसे मैं आजतक जानती ही नहीं और न आगे जाननेकी ही इच्छा है। मेरे तो ईश्वर, हिर और परमात्मा जो भी कुछ हैं, आप ही हैं। आपके श्रीचरणोंके चिन्तनके अतिरिक्त दूसरा चिन्तनीय पदार्थ मेरी दृष्टिमें है ही नहीं। मैं आपकी चरण-सेवामें ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ और मुझे किसी प्रकारके संसारी सुखकी इच्छा नहीं है ?'

प्रमुने कुछ अधीरता प्रकट करते हुए कहा—'प्रिये ! मैं सदासे तुम्हारा हूँ और सदा तुम्हारा रहूँगा। तुम्हारा यह निःस्वार्थः प्रेम कभी मुलाया जा सकता है ? कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो तुम-जैसी सर्वगुणसम्पन्ना जीवनकी सहचरीका परित्याग करने-की मनमें इच्छा भी करेगा, किन्तु विष्णुप्रिये ! मैं सत्य-सत्य कहता हूँ, मेरा मन अब मेरे वशमें नहीं है । जीवोंका दुःख अब मुझसे देखा नहीं जा सकता । मैं संसारी होकर और घरमें रहकर जीवोंका उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। जीवोंके लिये मुझे शरीरसे तुम्हारा लाग करना ही होगा । मनसे तो तुम्हारा प्रेम कभी मुलाया ही नहीं जा सकता। तुम निरन्तर विष्णु-चिन्तन करती हुई अपने नामको सार्थक बनाओ और अपने जीवन-को सफल करो ।'

बहुत ही अधीर-खरमें विष्णुप्रियाजीने कहा—'मेरे देवता! यदि जीवोंके कल्याणमें मैं ही बाधकरूप हूँ तो मैं आपके श्री-चरणोंका स्पर्श करके कहती हूँ, िक मैं सदा अपने पितृगृहमें ही रहा करूँगी। जब कभी आप गंगा-स्नानको जाया करेंगे, तो कहींसे छिपकर दर्शन कर छिया करूँगी। माताको तो कम-से-कम आधार रहेगा। खैर, मैं तो अपने हृदयको वज्र बनाकर इस पहाड़-जैसे दु:खको सहन भी कर छूँ, िकन्तु उन बृद्धा माताकी क्या दशा होगी! उनके तो आगे-पीछे कोई नहीं है। उनका जीवन तो एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है। वे आपके बिना जीवित न रह सकेंगी। निश्चय ही वे आत्मघात करके अपने प्राणोंको गँवा देंगी।

प्रभुने कुछ रुँघे हुए कण्ठसे रुक-रुककर कहा---'सबके आगे-पीछे वे ही श्रीहरि हैं । उनके सित्राय प्राणियोंका दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता। प्राणिमात्रके आश्रय वे ही हैं। उनके स्मरणसे सभीका कल्याण होगा । प्रिये ! मैं विवश हूँ, मुझे नवद्वीपको परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा। संन्यासके . सिवाय मुझे दूसरे किसी काममें सुख नहीं । तुम सदासे मुझे सुखी बनानेकी ही चेष्टा करती रही हो। तुमने मेरी प्रसन्नताके निमित्त अपने सभी सुखोंका परित्याग किया है। जिस वातमें मैं प्रसन रह सकूँ, तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो। अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो ? यदि तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ रहनेका आग्रह करोगी तो मुझे सुख न मिल सकेगा। रही माताकी बात, सो उनसे तो मैं अनुमित ले भी चुका और उन्होंने मुझे संन्यासके निमित्त आज्ञा देभी दी। अब तुमसे ही अनुमति छेनी और शेष रही है । मुझे पूर्ण आशा है, तुम भी मेरे इस शुभ काममें वाधा उपस्थित न करके प्रसन्नता-पूर्वक अनुमति दे दोगी।'

कठोर हृदय करके और अपने दु:खके आवेगको बल्पूर्वक रोकते हुए विष्णुप्रियाने कहा—'यदि माताने आपको संन्यासकी आज्ञा दे दी है, तो मैं आपके काममें रोड़ा न अटकाऊँगी। आप-की प्रसन्तामें ही मेरी प्रसन्ता है। आप जिस दशामें भी रह-कर प्रसन्न हों वही मुझे खीकार है, किन्तु प्राणेश्वर! मुझे हृदयसे न मुलाइयेगा। आपके श्रीचरणोंका निरन्तर ध्यान बना रहे ऐसा आशीर्वाद मुझे और देते जाइयेगा। प्रसन्नतापूर्वक तो कैसे कहूँ, किन्तु आपकी प्रसन्नताके सम्मुख मुझे सब कुछ स्वीकार है। आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, खतन्त्र हैं और पिततोंके उद्धारक हैं। मैं तो आपके चरणोंकी दासी हूँ। स्वामीके सुखके निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है। किन्तु मेरा स्मरण बना रहे, यही प्रार्थना है।

प्रभुने प्रियाजीको प्रेमपूर्वक आलिंगन करते हुए कहा— 'धन्य है, तुमने एक वीरपत्नीके समान ही यह बात कही है। इतना साहस तुम-जैसी पितपरायणा सती-साध्वी स्त्रियाँ ही कर सकती हैं। तुम सदा मेरे हदयमें बनी रहोगी और अभी मैं जाता थोड़े ही हूँ। जब जाना होगा तब बताऊँगा।' इस प्रकार प्रेमकी वार्ते करते-करते ही वह सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी। प्रातः-काल प्रभु उठकर नित्यकर्मके लिये चले गये।



## परम सहदय निमाईकी निर्दयता

वज्रादिष कडोराणि मृदूर्नि कुसुमादिष। कोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमीश्वरः॥ (उत्तररामच० तृतीयाङ्क २। ७। २३)

पता नहीं, भगतान्ने विषमतामें ही महानता छिपा रखी है क्या ? 'महतो महीयान्' भगतान् 'अणोरणीयान्' भी कहे जाते हैं। निराकार होनेपर भी प्रमु साकार-से दीखते हैं। अकर्ता होते हुए भी सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके एकमात्र कारण वे ही कहे जाते हैं। अजन्मा होनेपर भी उनके शाखोंमें जन्म कहे और सुने जाते हैं। इस प्रकारकी विषमतामें ही तो कहीं ईश्वरता छिपी हुई नहीं रहती ? महापुरुषोंके जीवनमें भी सदा ऐसी ही विषमता देखनेमें आती है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम-के सम्पूर्ण चित्रको पढ़ जाइये, उसमें स्थान-स्थानपर भारी विषमता ही भरी हुई मिलेगी। श्रीमद्रामायण विषमताका भारी भण्डार ही है। अखन्त सुकुमार होनेपर भी राम भयङ्कर राक्षसोंका वात-की-वातमें वध कर डालते हैं। तपस्ती होते हुए भी धनुष-वाणको हाथसे नहीं छोड़ते। मैत्री करनेपर भी सुग्रीवको भय दिखाते हैं।

<sup>ि</sup> इन महात्माओं के हृदय बज़से भी अधिक कठोर और पुर्णीसे भी अधिक कोमल होते हैं, ऐसे इन असाधारण लोकोत्तर महापुरुपोंके चिरतोंको जाननेमें कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ?

सम्पूर्ण जीवन ही उनका विषमतामय है। जो राम अपनी माताओंको प्राणोंसे भी प्यारे थे, जो पिताकी आज्ञाको कभी नहीं टाळते थे, जिनका कोमलहृदय किसीको दुखी देख ही नहीं सकता था, वे ही वन जाते समय इतने कठोर हो गये, कि उनपर माताके वाक्य-वाणोंका, उनके अवरत बहते हुए अश्रुओंका, पिताकी दीनतासे की हुई प्रार्थनाका, विलखते हुए नगरवासियोंके करुण-क्रन्दनका, तपस्वी और ऋत्विज् वृद्ध ब्राह्मणोंके हंसके समान श्वेत बालोंवाली दुहाईका, राजकर्मचारी और भगवान् विश्वकी भाँति-भाँतिकी नगरमें रहनेवाली युक्तियोंका तिक भी असर नहीं पड़ा। वे सभीको रोते-विलखते छोड़कर, सभीको शोक-सागरमें डुबाकर अपने हृदयको वज्रसे भी अधिक कठोर बनाकर वनके लिये चले ही गये। इससे उनकी कठोरताका परिचय मिलता है।

सीतामाताके हरणके समयके उनके क्रोधको पढ़कर कलेजा काँपने छगता है, मानों वे अपनी प्राणप्यारी प्रियाके पीछे सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्डको बात-की-बातमें अपने अमोध वाणोंसे नष्ट ही कर डालेंगे । स्फटिक-शिलापर बैठकर अपनी प्रियाके लिये उनकी अधीरताको सुनकर पाषाण भी पिघल गये थे। लङ्कापर चढ़ाईके पूर्व, हन्मान्के आनेपर सीताजीके लिये वे कितने व्याकुल-से दिखायी पड़ते थे! उनकी छोटी-छोटी बातों-को स्मरण करके रोते रहते थे। उस समय कौन नहीं समझता था, कि सीताको पाते ही ये एकदम उन्हें गलेसे लगाकर खूब रुदन न करेंगे और उन्हें प्रेमपूर्वक अपनी अंकमें न विठा छेंगे। किन्तु रावणके वधके अनन्तर उनका रंग ही पछट गया। सीताके सामने आनेपर उन्होंने जैसी कठोर, कड़ी और अकथनीय बातें कह डार्छी, उन्हें सुनकर कीन उन्हें सहदय और प्रेमी कह सकता है! यथार्थमें देखा जाय तो यही उनकी महानताका घोतक है। जिसे हम प्राणोंसे भी अधिक प्यार करते हैं यदि उसके परित्याग करनेका समय दैवात् आकर उपस्थित हो जाय, तो वात-की-बातमें हँसते हुए उसे त्याग देना इसीका नाम तो यथार्थ प्रेम है। जो दढ़ताके साथ 'स्वीकार' करनेकी सामर्थ रखता है उसमें त्यागकी मी उतनी ही अधिक शक्ति होनी चाहिये।

भक्तोंके साथ महाप्रभुका ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर कोई स्वप्तमें भी इस बातका अनुमान नहीं कर सकता था, कि ये एक दिन इन सबको त्यागकर भी चले जायँगे। वे भक्तोंसे इदय खोलकर मिलते। भक्तोंके प्राणोंके साथ अपने प्राणोंको मिला देते। उनके आलिंगनमें, नृत्यमें, नगर-भ्रमणमें, ऐश्वर्यमें, भक्तोंके साथ भोजनमें सर्वत्र ओतप्रोतभावसे प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता। विष्णुप्रिया-जी समझती थीं पतिदेव मुझसे ही अत्यधिक खेह करते हैं, वे मेरे प्रेमपाशमें दढ़तासे बँघे हुए हैं। माता समझती थीं निमाई मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। उसे मेरे विना एक दिन भी तो कहीं रहना अच्छा ही नहीं लगता। दूसरेके हाथसे भोजन करनेमें उसका पेट ही नहीं भरता। जबतक मेरे हाथसे कुछ ही खा लेता तबतक उसकी तृप्ति ही नहीं होती। इस प्रकार

सभी प्रभुको अपने प्रेमकी रज्जुमें दढ़ताके साथ वँघा हुआ समझते थे। किन्तु वे महापुरुष थे। उनके छिये यह सब छीछा थी। उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय? वे तो चराचर विश्वमें अपने प्यारे प्रेमका ही दर्शन करते थे। प्रेम ही उनका आराध्यदेव था। प्राणियोंकी सकछ-सूरतसे उनका अनुराग नहीं था, वे तो प्रेमके पुजारी थे। पुजारी क्या थे, प्रेमखरूप ही थे। उन्होंने एकदम संन्यास छेनेका निश्चय कर छिया। सभीको अपनी-अपनी भूछका अनुभव होने छगा। आजतक जिसे हम केवछ अपना ही समझते थे, वह तो प्राणिमात्रका प्रिय निकछा। उसपर हमारे ही समान सभी प्राणियोंका समानभावसे अधिकार है, सभी उसके द्वारा प्रेमपीयूष पाकर प्रसन्न हो सकते हैं।

महाप्रभुके संन्यास लेनेका समाचार सम्पूर्ण नवद्वीप-नगरमें फैल गया। बहुत-से लोग प्रभुके दर्शनोंके लिये आने लगे। महाप्रभु अब भक्तोंके सहित संकीर्तनमें सम्मिलित नहीं होते थे। भक्तगण स्वयं ही मिलकर संकीर्तन करते और प्रातः-सायं प्रभुके दर्शनोंके लिये उनके घरपर आया करते थे।

जिस दिन महामिह म श्रीस्वामी केशव भारती प्रमुके घर आये थे उसी दिन प्रमुने संन्यास छेनेकी तिथि निश्चित कर छी थी। उस समय सूर्य दक्षिणायन थे। दक्षिणायन-सूर्यमें शुभ संस्कार और इस प्रकारके वैदिक कृत्य और अनुष्ठान नहीं किये जाते इसिछ्ये प्रमु उत्तरायण-सूर्य होनेकी प्रतीक्षा करने छने। समय बीतते कुछ देर नहीं छगती। धीरे-धीरे मक्तोंको तथा प्रभुके सम्बन्धियोंको शोक-सागरमें डुबा देनेवाला वह समय सिन्नकट आ पहुँचा। प्रभुने नित्यानन्दजीको गृह-पित्याग करनेवाली तिथिकी स्चना दे दी और उनसे आप्रहपूर्वक कह दिया—'हमारी माता, हमारे मोसा चन्द्रशेखर आचार्य, गदाधर, मुकुन्द और ब्रह्मानन्द इन पाँचोंको छोड़कर आप और किसीको भी इस बातको न बतावें।' नित्यानन्दजी तो इनके स्वरूप ही थे। उन्होंने इनकी आज्ञा शिरोधार्य की और दुखी होकर उस भाग्यहीन दिनकी प्रतीक्षा करने लगे।

महाप्रभुके लिये आजका ही दिन नबद्वीपमें अन्तिम दिन है। कल अब गौरहरि न तो निमाई पण्डित रहेंगे और न शची-पुत्र। वे अकेली विष्णुप्रियांके पित न रहकर प्राणिमात्रके प्रिय हो जायँगे। कल वे भक्तोंके ही वन्दनीय न होकर जगत्-बन्दनीय वन जायँगे। किसीको क्या पता था, कि अब नबद्वीप निदयानागरसे शून्य बन जायगा ?

प्रातःकाल हुआ, प्रभु नित्यक्तमसे निवृत्त होकर भक्तोंके साथ श्रीवास पण्डितके घर चले गये। वहाँ सभी भक्त आकर एकत्रित हुए। सभीने प्रभुके साथ मिलकर संकीर्तन किया। फिर भक्तोंको साथ लेकर प्रभु गंगाकिनारे चले गये और वहाँ बहुत देरतक श्रीकृष्ण-कथाका रसास्वादन करते रहे। अनन्तर सभी भक्तोंके समूहके सिहत अपने घरपर आये। न जाने उस दिन सभीके हृदयों में कैसी एक अपूर्व-सी प्ररणा हुई कि उस रात्रिमें प्रभुके प्रायः सभी अन्तरंग भक्त आकर एकत्रित हो गये। खोल वेचने-

वाले श्रीधर कहींसे थोड़ा चिउरा लेकर आये और वड़े ही प्रेमसे आकर प्रभुके चरणोंमें उसे मेंट किया। अपने अकिखन भक्तका अन्तिम समयमें ऐसा अपूर्व उपहार पाकर प्रभु परम प्रसन हुए और हँसते हुए कहने छगे—'श्रीधर! ये ऐसे सुन्दर चिउरा तुम कहाँसे ले आये ?' इतना कहकर प्रभुने उन्हें माताको दिया। उसी समय एक भक्त बहुत-सा दूध ले आया। प्रमु दूधको देखते ही खिलखिलाकर हँस पड़े और प्रसन्ता प्रकट करते हुए कहने लगे—'श्रीधर ! तुम बड़े शुम मुहूर्तमें चिउरा लेकर चले थे, लो दूध भी आ गया।' यह कहकर प्रमुने माताको चिउराकी खीर वनानेको कहा। नाताने जल्दीसे भोजन वनाया, प्रभुने भक्तीं-के सहित महाभागवत श्रीधरके छाये हुए चिउरेकी खीर खायी। वही उनका नवद्वीपमें शचीमाताके हायका अन्तिम मोजन या। भोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने घरोंको चले गये । महाप्रभुजी भी अपने शयन-गृहमें जाकर लेट गये ।

वियोगजन्य दुःखकी आशंकासे भयभीता हिरणीकी भाँति डरते-डरते विष्णुप्रियाने प्रमुके शयन-गृहमें प्रवेश किया। उनकी आँखोंमेसे निरन्तर अश्रु वह रहे थे।

प्रभुने हँसते हुए कहा—'प्रिये ! मैं तुम्हारे हँसते हुए मुख-कमल्को एक वार देखना चाहता हूँ। तुम एक वार प्रसन्ध होकर मेरी ओर देखो ।'

विष्णुप्रियाजी चुप ही रहीं, उन्होंने प्रभुकी वातका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तव प्रभु आप्रहके खरमें कहने लगे—'विष्णु- प्रिये! तुम बोलती क्यों नहीं, क्या सोच रही हो ?'

आँसू पोंछते हुए विष्णुप्रियाने कहा— 'प्रमो! न जाने क्यों आज मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा हृदय आप-से-आप ही फटा-सा जाता है ? पता नहीं क्या वात है ?'

प्रभुने बातको टालते हुए कहा—'तुम सदा सोच करती रहती हो, उसीका यह परिणाम है। अच्छा, तुम हँस दो, देखो, अभी तुम्हारा सभी शोक-मोह दूर होता है या नहीं ?'

विष्णुप्रियाजीने प्रेमपूर्ण कुछ रोषके खरमें कहा—'रहने भी दो! तुम तो ऐसे ही मुझे बनाया करते हो। ऐसे समयमें तो तुम्हें ही हँसी आ सकती है। मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है। फिर कैसे हँसूँ ! हँसी तो भीतरकी प्रसन्ततासे आती है।'

विष्णुप्रियाजीको पता चल गया, कि अवश्य ही पतिदेव आज ही मुझे अनाधिनी बनाकर गृह-त्याग करेंगे किन्तु उन्होंने प्रभुके सम्मुख इस बातको प्रकट नहीं किया। वे रात्रिभर प्रभुके चरणोंको दबाती रहीं। प्रभुने भी आज उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ अनेकों बार गाढ़ालिंगन कर करके परम सुखी बना दिया। किन्तु विष्णुप्रियाको पतिके आजके इन आलिंगनोंमें विशेष सुखका अनुभव नहीं हुआ। जिस प्रकार सूलीपर चढ़नेवालेको उस समय माँति-माँतिकी खादिष्ठ मिठाइयाँ रुचिकर प्रतीत नहीं होतीं, उसी प्रकार त्रिष्णुप्रियाको वह पतिका इतना अधिक स्नेह और अधिक पीड़ा पहुँचाने लगा।

माताको तो पहिलेसे ही पता था, कि निमाई आज घर छोड़-कर चला जायगा, वे दरवाजेकी चौखटपर पड़ी हुई रात्रिभर आह भरती रहीं। विष्णुप्रिया भी प्रभुके पैरोंको पकड़े रात्रिभर ज्यों-की-त्यों बैठी रहीं।

माघका महीना था, शुक्रपक्षका चन्द्रमा अस्त हो चुका था। दो घड़ी रजनी शेष थी। सम्पूर्ण नगरके नर-नारी सुखकी निद्रामें सोये हुए थे, किन्तु महाप्रमुको नींद कहाँ, वे तो संन्यास-की उमंगमें मूख-प्यास, सुख-निद्रा आदिको एकदम भुलाये हुए थे। विष्णुप्रिया उनके पैरोंको पकड़े बैठी हुई थीं। प्रमु उनसे छूटकर भाग निकलनेका सुअवसर ढूँढ़ रहे थे। माबी बड़ी प्रवल है, जो होनहार होता है, वैसे ही उसके लिये साधन भी जुट जाते हैं। रात्रिभरकी जागी हुई विष्णुप्रियाको नींद आ गयी। वह प्रमुकी श्व्यापर ही उनके चरणोंमें पड़कर सो गयी। रात्रिभरकी जागी हुई थी इसल्ये पड़ते ही गाढ़ निद्राने आकर उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया।

प्रमुने इसे ही बड़ा अच्छा सुअवसर समझा। बहुत ही धीरेसे प्रमुने अपने चरणोंको विष्णुप्रियाजीकी गोदमेंसे उठाया। पैरके उठाते ही विष्णुप्रियाजी कुछ हिछीं। उसी समय प्रभुने दूसरे पैरको उयों-का-त्यों ही उनके छातीपर रक्खा रहने दिया। योड़ी देरमें फिर धीरे-धीरे दूसरे भी पैरको उठाया। अवके विष्णुप्रिया-

जीको कुछ भी पता नहीं चला। प्रमु बहुत ही धीरेसे शय्यापरसे नीचे उतरे। पासमें खूँटीपर टँगे हुए अपने वस्न पहिने और एक बार फिर अपनी प्राणप्यारीकी ओर दृष्टिपात किया। सामने एक क्षीण ज्योतिका दीपक टिमटिमा रहा था। मानों वह भी प्रमुके वियोगजन्य दुःखके कारण दुखी होकर रो रहा है। दीपका मन्द-मन्द प्रकाश विष्णुप्रियाजीके मुखपर पड़ रहा था, इससे उनके मुखकी कान्ति और भी अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रमु इस प्रकार गाढ़ निद्रामें पड़ी हुई अपनी प्राणप्यारीके चन्द्रमाके समान खिले हुए मुखको देखकर एक बार कुछ झिझके।

वे सोचने छगे—'मैं इस अबोध बालिकाके ऊपर यह कैसा अनर्थ कर रहा हूँ ! इसे बिना सूचित किये हुए, इसकी बेहोशीमें मैं इसे सदाके छिये त्याग रहा हूँ । यह मेरा काम बड़ा ही कठोर और निन्दनीय है ।' फिर अपनेको सावधान करके वे सोचने छगे—'जीवोंके कल्याणके निमित्त ऐसी कठोरता मुझे करनी ही पड़ेगी । जब एक ओरसे कठोर न बनूँगा तो संसारका कल्याण कैसे होगा ! मायामें बँधे हुए जीवोंको त्याग-वैराग्यका पाठ कैसे पढ़ा सकूँगा ! छोग मेरे इसी कार्यसे तो त्याग-वैराग्यकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ।' इतना सोचकर वे मन-ही-मन विष्णुप्रियाजीको आशीर्वाद देते हुए शयन-घरसे बाहर हुए। दरवाजेपर शचीमाता बेहोश-सी पड़ी रुदन कर रही थीं। उनकी आँखोंमें मछा नींद कहाँ ! वे तो पुत्र-विछोहरूपी शोक-सागरमें डुविकियाँ छगा रही थीं । कभी ऊपर उछछ आती और कभी फिर जलमें डुबिकयाँ लगाने लगतीं । प्रभुने वेहोश पड़ी हुई दु:खिनी माताके चरणोंमें मन-ही-मन प्रणाम किया । धीरेसे उनकी चरण-घूलि उठाकर मस्तकपर चढ़ायी, फिर उनकी प्रदक्षिणा की और मन-ही-मन प्रार्थना की—'हे माता ! तुमने मेरे लिये बड़े-बड़े कष्ट उठाये । मुझे खिला-पिलाकर, पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा किया । फिर भी म तेरी कुछ भी सेत्रा नहीं कर सका । माता ! मैं तुम्हारा जन्म-जन्मान्तरोंतक ऋणी रहूँगा, तुम्हारे ऋणसे कभी भी मुक्त न हो सकूँगा ।' इतना कहकर वे जल्दीसे दरवाजेके 'बाहर हुए और दौड़कर गङ्गा-किनारे पहुँचे ।

वे ही जाड़ेके दिन थे, जिन दिनों प्रभुके अप्रज विश्वरूप घर छोड़कर गये थे। वहीं समय था और वहीं घाट। उस समय नाव कहाँ मिछती। विश्वरूपजीने भी हाथोंसे तैरकर ही गङ्गाजीको पार किया था। प्रभुने भी अपने बड़े भाईके ही पथका अनुसरण करना निश्चय किया।

उन्होंने घाटपर खड़े होकर पीछे फिरकर एक बार नवद्दीप-नगरीके अन्तिम दर्शन किये। वे हाथ जोड़कर गद्भद-कण्ठसे कहने छगे —'हे ताराओंसे भरी हुई रात्रि! तू मेरे गृह-त्यागकी साक्षी है। ओ दशों दिशाओ ! तुम मुझे घरसे बाहर होता हुआ देख रही हो। हे धर्म! तुम मेरी सभी चेष्टाओंको समझनेवाले हो। मैं जीवोंके कल्याणके निमित्त घर-बार छोड़ रहा हूँ। हे विश्व-ब्रह्माण्डके पालनकर्ता! मैं अपनी वृद्धा माता और युवती पत्नीको तुम्हारे ही सहारेपर छोड़ रहा हूँ । तुम्हारा नाम विश्वम्भर है । तुम सभी प्राणियोंका पालन करते हो और करते रहोगे । इसिल्ये मैं निश्चिन्त होकर जा रहा हूँ ।' यह कहकर प्रमुने एक बार नबद्दीप-नगरीको और फिर भगवती भागीरथीको प्रणाम किया और जल्दीसे गङ्गाजीके शीतल जलके बहते हुए प्रवाहमें कूद पड़े और तैरकर उस पार हुए । उसी प्रकार वे गीले वस्नोंसे ही कटवा (कण्टक-नगर) केशव भारतीके गङ्गा-तटवाले आश्रमपर पहुँच गये ।

जिस निर्देय घाटने विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों भाइयोंकों पार करके सदाके लिये नवद्वीपके नर-नारियोंसे पृथक् कर दिया वह आजतक भी नवद्वीपमें 'निर्देय घाट' के नामसे प्रसिद्ध होकर अपनी लोक-असिद्ध निर्देयताका परिचय दे रहा है।



## हाहाकार

हा नाथ रमण प्रेष्ठ कािस कािस महाभुज। दास्यास्ते रूपणाया मे सखे दर्शय सैनिधिम्॥# (श्रीमद्रा०१०।३०।३९)

निद्रामें पड़ी हुई विष्णुप्रियाजीने करवट बदली । सहसा वे चौंक पड़ीं और जल्दीसे उठकर बैठ गयीं । मानों उनके ऊपर चौड़े मैदानमें बिजली गिर पड़ी हो, अथवा सोते समय किसीने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो । वे मूली-सी, पगली-सी, बेसुधि-सी आँखोंको मलती हुई चारों ओर देखने लगीं। उन्हें जागते हुए भी स्वप्नका-सा अनुभव होने लगा । वे अपने हाथोंसे प्रभुकी राय्याको टटोलने लगीं, किन्तु अब वहाँ था ही क्या ? शुक तो पिंजड़ा परित्याग करके वनवासी बन गया । अपने प्राणनाथको पलंगपर न पाकर विष्णुप्रियाजीने जोरोंके साथ चीत्कार मारी और 'हा नाथ ! हा प्राणप्यारे ! मुझ दुःखिनीको इस प्रकार घोखा देकर, चले गये।' यह कहते-कहते जोरोंसे नीचे

क्ष भगवान्के रासमें सहसा अन्तर्धान हो जानेपर वियोग-दुखसे
 याकुल हुई गोपिकाएँ रदन कर रही हैं—

हा नाथ ! हा रमण करनेवाले ! ओ हमारे प्राणोंसे भी प्यारे ! ओ हापराक्रमी ! प्यारे ! तुम कहाँ हो ? कहाँ हो ? तुम्हारे वियोगसे हम स्यन्त ही दीन हैं । हम आपकी दासी हैं, हमें अपने दर्शन दो !

गिर पड़ीं और ऊपरसे गिरते ही बेसुधि हो गयीं । उनके ऋन्दन-की ध्वनि राचीमाताके कानोंमें पड़ी । उनकी उस करुण-कद्भनसे बेहोशी दूर हुई। वहीं पड़े-पड़े उन्होंने कहा- 'बेटी! बेटी ! क्या मैं सचपुच छुट गयी ? क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे घोखा देकर चला गया ? क्या वह मेरी आँखोंका तारा निकलकर मुझ विधवाको इस चृद्धावस्थामें अन्धी वना गया ? मेरी आँखोंके दो तारे थे। एकके निकल जानेपर सोचती थी, एक आँखसे ही काम चला छँगी। आज तो दूसरा भी निकल गया। अब मुझ अन्धीको संसार सूना-ही-सूना दिखायी पड़ेगा। अब मुझ अन्धी-की लाठी कौन पकड़ेगा ? बेटी ! विष्णुप्रिया ! बोलती क्यों नहीं ? क्या निमाई स्वमुच चला गया ? विष्णुप्रिया बेहोश थीं,उनके मुख्में-से आवाज ही नहीं निकलती थी। वे सासकी बातोंको न सुनती हुई 🤾 जोरोंसे रुदन करने लगीं ! दु:खिनी माता उठी और लड़खड़ाती हुई प्रभुके शयन-भवनमें पहुँची। वहाँ उसने प्रभुके परंगको सूना देखा। विष्णुप्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थीं ! माताकी. अधीरताका ठिकाना नहीं रहा। वे जोरोंसे रुदन करने लगी--- 'वेटा निमाई! त् कहाँ चला गया ? अरे, अपनी इस ंबूढ़ी माताको इस तरह घोखा मत दे । बेटा ! त् कहाँ छिप गया है ! मुझे अपनी सूरत तो दिखा जा । बेटा ! तू रोज प्रात:काल मुझे उठकर प्रणाम किया करता था। आज मैं कितनी देरसे खड़ी हूँ, उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता ?' इतना कहकर माता दीपकको उठाकर घरके चारौं ओर देखने लगी। मानों मेरा

निमाई यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। माता प्रलंगके नीचे देख रही थी। विछोनाको वार-वार टटोल्ती; मानों निमाई इसीमें छिप गया। चुद्धा माताके दुःखके कारण काँपते हुए हाथोंसे दीपक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्णुप्रियाके पास ही बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर उठकर चलनेको तैयार हुई और कहती जाती थीं—'मैं तो वहीं जाऊँगी जहाँ मेरा निमाई होगा। में तो अपने निमाईको हुँदुँगी वह यदि मिल गया तो उसके साथ रहूँगी, नहीं तो गङ्गाजीमें कूदकर प्राण दे दूँगी।' यह कहकर वे दरवाजेकी ओर जाने लगीं। विष्णुप्रियाजी भी अब होशमें आ गयीं और वे भी माताके वसको पकड़कर जिस प्रकार गीके पीछे उसकी विख्या चलती है, उसी प्रकार चलने लगी। चुद्धा माता द्वारपर भी नहीं पहुँचने पायी, कि वीचमें ही मूर्छित होकर गिर पड़ी।

इतनेमें ही कुछ भक्त उपा-सान करके प्रभुके दर्शनोंके ियं आ गये। द्वारपर माताको वेहोश पड़े देखकर भक्त समझ गये कि महाप्रभु आज जरूर चले गये। इतनेमें ही नित्यानन्द, गदाथर, मुकुन्द, चन्द्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास आदि समी भक्त वहाँ आ गये। माताको और विष्णुप्रियाको इस प्रकार विष्णुप करते देखकर भक्त उन्हें माँति-भाँतिसे समझा-समझाकर आधासन देने लगे।

श्रीवासने मातासे कहा—'माता ! तुम सोच मत करो । तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा । तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है।'

माता संज्ञा-शून्य-सी पड़ी हुई थी । नित्यानन्दजीने मृताको अपने हाथोंसे उठायां । उनके सम्पूर्ण शरीरमें लगी हुई धूलिको अपने वस्तसे पोंछा और उसे धैर्य दिलाते हुए वे कहने लगे— 'माता ! तुम इतना शोक मत करो । हमारा हृदय फटा जाता है । हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं । हम तुमसे शपथपूर्वक कृहते हैं । तुम्हारा निमाई जहाँ भी कहीं होगा, वहींसे लाकर हम उसे तुमसे मिला देंगे । हम अभी जाते हैं ।' नित्यानन्दजीकी वात सुनकर माताने कुछ धैर्य धारण किया । उन्होंने रोते-रोते कहा—'बेटा ! मैं निमाईके बिना जीवित न रह सकूँगी । त् कहींसे भी उसे हूँ इकर ले आ। नहीं तो मैं विष खाकर या गङ्गा-जीमें कूदकर अपने प्रांणोंको परित्याग कर दूँगी ।'

नित्यानन्दजीने कहा—'माँ ! इस प्रकारके तुम्हारे रुदनको देखकर हमारी छाती फटती है । तुम धेर्य धरो । हम अभी जाते हैं ।' यह कहकर नित्यानन्दजीने श्रीवास पण्डितको तो माता तथा विष्णुप्रियाजीकी देख-रेखके छिये वहीं छोड़ा । वे जानते थे कि प्रमु कटवा (कण्टक-नगर) में स्वामी केशव भारतीसे संन्यास छेनेकी बात कह रहे थे, अतः नित्यानन्दजी अपने साथ वक्रेश्वर, गदाधर, मुकुन्द और चन्द्रशेखर आचार्यको छेकर गङ्गा-पार करके कटवाकी ही ओर चछ पड़े \*।



अआगेकी पुराय लीखाओंके लिये तीसरा खराड देखनेकी प्रार्थना है।

## विद्यापन

| प्रेम-योग-सचित्र, लेखक-श्रीवियोगी हरिजी, पृष्ठ ४२०, वर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | हत मोट                   | 7    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | . 31 |
| श्रोकृष्ण-विज्ञान-अर्थात् श्रीमद्भगवद्गोताका मूलसहित हिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ``<br>दी-पद्या-          |      |
| नुवाद, गीताके रखोकोंके ठीक सामने ही कवितामें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रनवाट                  | !    |
| छपा है। दो चित्र, प्रष्ठ २७४, मोदा कागज, मू० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ) स∘                     | 31   |
| विनय-पत्रिका-सरल हिन्दो-भावार्थ-सहित,६ चित्र, अनुवादः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>-</del>             |      |
| श्रीहनुमानप्रसादनी पोदार, मू० १) सनिल्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •••                      | 31   |
| भागवतरस्न प्रह्वाद-३ रङ्गीन, ५ सादे चित्रोंसहित; पृष्ठ ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ०, मोटे                  | •    |
| भत्तर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) सनिल्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                      | 81)  |
| श्रीमन्त्रागवतान्तर्गत एकादश स्कन्ध-सचित्र, सटीक, पृष्ठ ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e,                       |      |
| मूल्य केवल ॥) सजिल्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••                      | 3)   |
| श्रव्यात्मरामायण—सटीक [ शांकरभाष्यके अनुसार ] हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लहीमें                   |      |
| प्रकाशित हुआ है, मू॰ १॥) सजिन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                      | ۲)   |
| देवर्षि नारद-२ रंगीन, ३ सारे चित्रोंसहित, पृष्ठ २४०,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुन्दर                   |      |
| छुपाई, मूल्य ॥) सजिल्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •••                      | 1)   |
| तत्त्व-चिन्तामणि भाग१-सचित्र, लेखक-श्रीवयदयालनी गोय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |      |
| यह प्रन्य परम उपयोगी है। इसके मननसे घर्ममें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |      |
| भगवान्में प्रेम श्रीर विश्वास एवं नित्यके वर्तावमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | •    |
| - ज्यवहार और सबसे प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं शाहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | ٦.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III-<br><del>Jia</del> r | 7    |
| नैवेद्य-श्रीहनुमानप्रसादनी पोद्दारके २८ लेख श्रीर ६ कवितार<br>सचित्र नया सन्दर प्रन्य. प्र०३४०.स०॥०) स०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III-                     | •)   |
| . THE TAIL THE STREET OF THE ATT THE TOTAL A |                          | •    |

| श्रुति-रत्नावली-छेखक-स्वामीजी श्रीभोत्तेयावाजी, खास-खास        | 2    |
|----------------------------------------------------------------|------|
| ' श्रुतियोंका भ्रयंसिंहत संग्रह, एक पेजमें मूल श्रुतियाँ और    |      |
| उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ रक्खे गये हैं, मू॰               | 11)  |
| वुक्सी-दृक-केखक -श्रीहनुमानप्रसादकी पोहार, इसमें छोटे-यहे,     |      |
| स्नी-पुरुप, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान्-मूखं, मत्त-ज्ञानी,        | ;    |
| गृहस्थी-स्यागी, कला और साहित्य-प्रेमी सबके लिये कुछ-           | ,    |
|                                                                |      |
| मूल्य ॥) सनिषद                                                 |      |
| श्रीएकनाय-चरित्र-ले०-हरिमिक्तपरायण प्० लक्ष्मण रामचन्द्र       | 6    |
| पांगारकर, भाषान्तरकार पं०श्रीलदमण नारायण गर्दे, हिन्दी-        |      |
| में एकनाथ महाराजको जीवनी अभीतक नहीं देखी, मूल्य …              | 11)] |
| विवेत-चूढामिय-(सानुवाद,सचित्र) पृ० २२४, मू० 🖹 स० ।             | 1=)  |
| श्रीरामकृष्ण परमहंस्-(सचित्र) इस प्रन्थमं इन्हींके जीवन और     | •    |
|                                                                | 三)   |
| मक्त-भारती-७ चित्रोंसहित, कवितामें ७ भक्तोंकी सरक कथाएँ,       | _    |
| मूल्य ⊫) सजिल्द ं ःः ःः                                        | 11=) |
| <b>अक्त-वालक-गोविन्द, मोहन भादि वालक-भक्तों</b> की कथाएँ हैं   | 1-); |
| भक्त-नारी-स्त्रियोंमें घार्मिकभाव बढ़ानेके लिये बहुत उपयोगी है | 1-)  |
| मक्त-पद्मरत्न-सद्गृहस्थोंके लिये यह पुस्तक वहे कामकी है        | 1-)  |
| गीतामें भक्ति-योग -(सचित्र) लेखक-श्रीवियोगी हरिजी "            | 1-)  |
| पत्र-पुरप-सचित्र भावमय भजनोंकी पुस्तक, पृष्ट ६६, मू० ≶)॥ स०    | 1)11 |
| परमार्थ-पन्नावकी-श्रीजयद्याल्जी गोयन्दकाके ११ कल्याणकारी       |      |
| पत्रोंका संग्रह, पृष्ठ १४४, एचिटक कागज, मूल्य · · ·            | 1)}  |
| माता-श्रीश्चरविन्दकी अंगरेजी पुस्तक (Mother) का हिन्दी-        | -    |
| भनुताद, मृल्य                                                  | 1)   |
| श्रुविकी टेर-(सचित्र) लेखक-स्वामीजी श्रीमोलेवावाजी, मृ०        | 1)   |
| शानयोग-सन्त श्रीभवानीशंकरजी महाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी          |      |
| उपदेश, पृष्ठ ५१२०, मूरुय                                       | 11   |

| प्रयोध-सुधाकर-(सानुवाद, सचित्र) इसमें विषयभोगोंकी तुःख्रुता                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिखाते हुए आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूच्य झ)॥                                        |
| गीता-नियन्धावली-गीताकी अनेक वार्ते समझनेके लिये उपयोगी                                       |
| में यह गीना प्रशिक्त कार्त समझनेके लिये उपयोगी                                               |
| है,यह गीता-परीक्षाकी मध्यमाकी पढ़ाईमें रक्खी गयी है, मू०≤)॥ सानव-धर्म-ले०-श्रीहन्यानयान-रिके |
| ार्थिया है।                                                                                  |
| न्तावगन्धवन्त ११ सस्तित्र प्रतासन्दर्भ                                                       |
| नपराचार्यसूच-मूळ रळाक आर सर्थसहित सन्निय गुल्ल                                               |
| " वनन-माला-यह भावक भक्तीके बहे कामकी की <sub>से स</sub> ू                                    |
| दिन्त-छन्दावली-ले०-स्वासी श्रीभोजेवावाजी एष १०५ गर                                           |
| चित्रकृटका माका (२२ चित्र) ले॰-लाला सीतारामनी ती है है                                       |
| भजन-संग्रह-प्रथम भाग, इसमें नलकी रूप                                                         |
| भजन-संग्रह-दितीय भाग, पष १== ===                                                             |
| भजन-संग्रह-ततीय भाग, प्र० १६०, कल्य                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
| चीधर्मप्रदनोत्तरी-( नये संस्करणमें १० पृष्ठ बढ़े हैं ) =)                                    |
| सचा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय)॥                                                            |
| गांत्रोक्त सांख्ययोग और निब्काम कर्मयोग)॥                                                    |
| सनुस्मृति द्वितीय श्रष्याय अर्थसिंहत)॥                                                       |
| श्रीमद्भगवद्गीताके कुछ जानने योग्य विषय ्रा                                                  |
| आनन्दकी जहरें-सचित्र ले॰-श्रीहनुमानप्रसादजी पोहार · ·                                        |
| मनको वशर्मे करनेके उपाय-सचित्र                                                               |
| गीताका सूचम विषय-पाकेट-साइज                                                                  |
| र्वश्वर-महामना मार्खवीयजीने इस पुस्तकमें ईश्वरके स्वरूप-                                     |
| का और धर्मका वेदशास्त्रसम्मत वहुत ही सुन्दर निरूपण किया                                      |
| ਹੈ। <del>ਸਨਮ</del> ਲੋਚਲ                                                                      |
| स्त-महावत-छे॰-महात्मा गान्धीजी, इसमें सत्य, श्रहिंसा, श्रस्तेय,                              |
| अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद श्रीर अभव इन सात महावर्ती-                                      |
| पर वही ही सुन्दर अनुभवपूर्ण व्याख्या है। मूल्य केवल                                          |
| ने वर्ष के कि वर्ष कर्                                                                       |

| समाज-सुधार               | -) [          | विजवेशवदेवविधि      | )H          |
|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| ब्रह्मचर्य :             | 7)            | प्रश्नोत्तरी सटोक   | <b>)</b> 11 |
| श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश     | -)            | सेवाके मन्त्र       | <b>)</b> n  |
| भगवान् क्या हैं ? .      | -)            | सीतारामभजन          | )u          |
| श्चाचार्यके सदुपदेश      | -)            | श्रीहरिसंकीर्तनधुन  | )۱          |
| प्क सन्तका श्रनुभव       | -)            | गीता द्वितीय अध्याय | )t          |
| स्यागसे भगवव्याप्ति      | -)            | पातञ्जलयोगदर्शन मूल | )1          |
| विष्णुसहस्रनाम )॥। स०    | -)II          | धर्म क्या है ?      | )ı          |
| रामगीता                  | <b>)</b> III( | दिव्य-सन्देश        | )(          |
| हरेरासमजन                | )111          | लोभमें पाप          | आधा पैसा    |
| सन्ध्या हिन्दी-विधि-सहित | <b>)</b> 11   | गनकगीता             | काषा पैसा   |
|                          |               | पता—गीताप्रेस,      | गोरखपुर     |

## क्ल्याण

(मिक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचारसम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र वार्षिक मूल्य ४≔)

## विशेषाङ्क

रामायृणाङ्ग-पृष्ठ ५१२, तिरंगे-इकरंगे १६७ चित्र मू० २॥≥) स० ३≥)
(इसमें कमीशन नहीं है डाक-महसूल हमारा)
भगवन्नामाङ्ग-पृष्ठ ११०, रंग-विरंगे ४१ चित्र मूल्य ॥।≥) स० १≥)
भक्ताङ्ग-तीसरे वर्षकी पूरी फाइल्सिहत मू० ४≥) सिजल्द ४॥≥)
गीताङ्ग-चौथे वर्षकी पूरी फाइल्सिहत मू० ४≥) सिजल्द ४।-)
श्रीकृष्णाङ्ग-पृष्ठ ५२३, रंग-विरंगे १०७ चित्र मूल्य २॥≥) स० ३≥)
श्रीकृष्णाङ्ग परिशिष्टांकसिहत अजिल्द ३) सिजल्द ३॥)
३ रवराङ्क सपरिशिष्टाङ्ग-पृष्ठ ६१८, लगभग १०० चित्र अजिल्द ३)स० ३॥)
० यवस्थापका—कल्याण, गोरखपुर